# पुरातत्व-साहित्य-कला एक होटि

डॉ. भगवतशस्य उपाध्याय

913 054 Upa



बापीठ, साहित्य संस्थान, उवयपुर

## GOVERNMENT OF INDIA ARCHÆOLOGICAL SURVEY OF INDIA

#### CENTRAL ARCHÆOLOGICAL LIBRARY

ACCESSION NO. 78565

CALL No. 913.054/UPa

D.G.A. 79

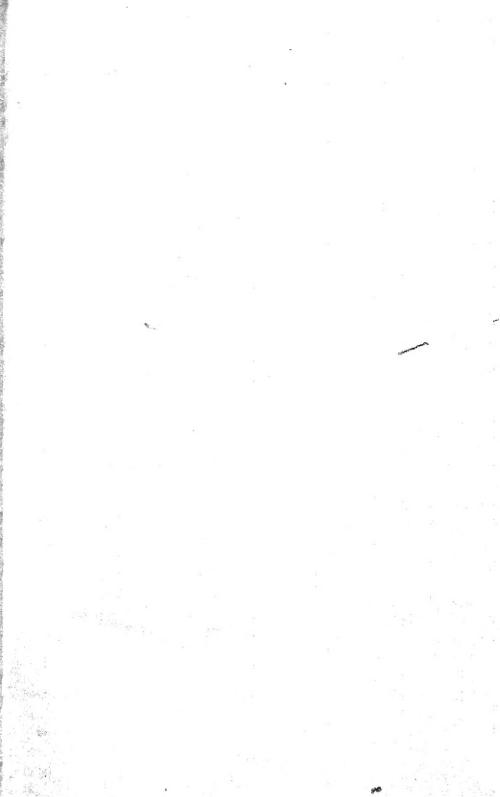



### पुरातत्व-साहित्य-कला एक डाव्ट

78565

डॉ. भगवतशरण उपाध्याय

913.054 Upa



-\03 post



हिस्सारी ।हाराजसा

राजस्थान विद्यापीठ, साहित्य संस्थान, उदयपुर

पुरातत्व-साहित्य-कला : एक इंडिट

प्रकाशक:

साहित्य संस्थान, राजस्थान विद्यापीर, उदयपुर

प्रथम संस्करण:

21 मार्च, 1989 न <u>8</u>5*6*5

913.054 Jupa

सर्वाधिकार सुरक्षित साहित्य संस्थान

मूल्य 50/-

मुद्रक:

करणारा प्रिन्टर्स धानमण्डो, उदयपुर

Bill No-19 dd. 16491 Price Base Lingers, N-Delhi. विषय सूची ेकला

#### प्रकाशकीय

प्रस्तुत पुस्तक 'पुरातत्व-साहित्य-कला: एक दिष्ट' प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति व पुरातत्व के श्रग्रणी चिन्तक एवं प्रगतिशील विचारक डॉ भगवतशरण उपाध्याय के साहित्य संस्थान द्वारा श्रायोजित महामहोपाध्याय गौरीशंकर हीराचन्द श्रोभा आसन श्रीभभाषण माला के श्रन्तगंत प्रदान किए गए भाषणों का मुद्रित स्वरूप है। डॉ. उपाध्याय ने उक्त श्रीभभाषणों में पुरातत्व, साहित्य व कला की क्षेत्रीय एव राष्ट्रीय विषय-वस्तु के स्थान पर पुरातत्व, साहित्य व कला के सार्वभौभिक सिद्धान्तों व तथ्यों को प्रतिपादित करने का प्रयत्न किया है।

उक्त पुस्तक के प्रकाशन में यद्यपि पर्याप्त सतर्कता का निर्वाह किया गया है तथा इस ग्रोर यथेक्ट सावधानी बरती गंगी है कि ग्रिमिमाषणों का लिक्यान्तर कर उनको प्रकाशित करते समय श्रीभिमाषणाकर्ती के विचारों को तोड़ने-मरोड़ने से बचाया जा सके क्योंकि संस्थान पर्याप्त सम्पर्क करने के पदचात् भी, डॉ. उपाध्याय के उच्चायुक्त के रूप में मॉरिशस चले जाने तथा इसके पश्चात् उनका निधन हो जाने के कारण, लेखक से इन ग्रिमिमाषणों की पाण्डुलिपि को संशोधित नहीं कराया जा सका था। इसकी पाण्डुलिपि तैयार कर वर्तमान रूपमें इसे पुस्तकाकार रूप में प्रस्तुत करने में संस्थान में सहायक निवेशक डॉ. लिलत पाण्डेय ने काफी श्रम किया है, भाषा एवं प्रस्तुती सम्बन्धी आवश्यक सुधार भी किये हैं ताकि इन ग्रीभभाषणों को पुस्तकीय रूप दिया जा सके।

संस्थान उक्त पुस्तक के प्रकाशन के लिए प्रदान किए गए अनुदान हेतु राजस्थान विद्यापीठ, उदयपुर के वाइस चांसलर, मनीधी पं जनार्दनराय नागर का हृदय से आमार ब्यक्त करता है, इसके साथ ही संस्थान राजस्थान विद्यापीठ, उदयपुर के विद्यामहामात्र-पीठ पण्डित प्रो. के.के. विशव्ठ तथा अर्थ अभियन्ता श्री मदनलाल लाहोटी द्वारा प्रदक्त सक्रिय सहयोग के लिए भी धन्यवाद ज्ञापित करता है।

संस्थान श्री बी.एल. कच्छारा, कच्छारा प्रिन्टसं, उदयपुर का भी ग्रामारी है जिनके सहयोग से ग्रत्यक्ष्य समय में उक्त पुस्तक का प्रकाशन संभव हो सका।

विश्वास है कि विद्वद्जन संस्थान के इस प्रकाशन का स्वागत कर ध्रपने सुफाव प्रेषित करेंगे।

डॉ. देव कोठारी <sub>निदेशक</sub>

#### 78565



#### पुराचत्त्व

पुरातत्व यह ज्ञान कराता है कि मानव जाति अविच्छिन्न है। जिस प्रकार काल की गति अनादि है, अनन्त है, ठीक वैसे ही मनुष्य की भी अनादि प्रवाह सृष्टि है। इतिहासवेत्ताओं ने काल का विभाजन अपनी - अपनी सुविधा जानकारी के लिए तीन भागों यथा - अतीत वर्तमान और भविष्य के रूप में किया है। परन्तु वास्तव में काल की उक्त सीमाएं खींची नहीं जा सकती हैं। क्योंकि वास्तव में काल एक संक्रमण है जिसका न तो आदि ही है और न ही अंत है। अतः काल के अखण्ड प्रवाह में भानवीय अस्तित्व का गतिमय स्वरूप इतिहास है। मानवीय प्रज्ञा द्वारा किया गया इस गति का विभाजन युग है। प्रज्ञा काल के अखण्ड स्वरूप को विभाजन के माध्यम से ग्रहण करती है। वास्तव में जो आज है, वह इतिहास नहीं है, जिसकी इति हो चुकी वह इतिहास बन गया। और, पुरातत्व बहुत पुराना है, बहुत विलष्ट है। पुरात्व का मार्ग गर्दे और कंतड़ों से मरा हुआ है — गर्द, कंतड़ बिना साफ किया हुआ चमड़ा - चर्म - यही इसके उपादेय हैं, कार्य करने के तरीके हैं।

पुरातत्व का आधार समग्र इतिहास है। यहां यह आवश्यक हो जाता है कि इतिहास से पूछा जाए कि इतिहास का आधार क्या है? जो बीत गया, वह सम्पूर्ण ही इतिहास नहीं है। यहां पुनः-पुनः प्रश्न उत्पन्न होता है कि इतिहास का निर्माण कैसे हुआ ? इतिहास किन वस्तुओं पर आश्रित है ?

सही अर्थों में इतिहास अतीत के सम्य युग में किए मानव - प्रयास की आनुक्रमिक कथा है। इतिहास शरीर के आवश्यक अंग अधीलिखित प्रकार से निर्धारित किए जा सकते हैं—

·(i) ब्रतीत (ii) सभ्य युग (iii) मानव प्रयास ग्रीर (iv) घटनाग्रों का

ब्रानुक्रमिक प्रसार । वर्तमान जो श्रमी जीवित है, इतिहास का विषय नहीं है, यद्यपि बहु शी घ्र ही ग्रतीत होकर उसका ग्रंग हो जाएगा। ग्रतः इतिहास विगत घटनाश्रों का चिन्तन करता है। मानव इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिये दो बृहद् भागों में विभाजित किया जा सकता है— (i) बर्बर यूग, ग्रौर (ii) सम्य युग। मानव के विकास क्रम को अध्ययन करने की इब्टि से बर्बर यूग का श्रध्ययन, जिसके श्रन्तर्गत - पूर्व और उत्तर पाषाण-कालीन मनुष्य तक का काल समाहित है, सम्य युग के इतिहास के आधार ग्रीर पृष्ठभूमि के रूप में ही किया जाना ग्रावश्यक है। चूं कि इस काल का कोई कालक्रमानुसार वर्णन उपलब्ध नहीं होता है, इसलिए इस युग की घटनाओं ग्रीर मानव प्रयासों का ग्रध्ययन वास्तव में किसी न किसी ग्रंश में समाज-शास्त्र का ग्रध्ययन हो जाता है। ग्रतः इसके ग्रन्तर्गत मूलरूप से दो रूपों - मानव जाति के इतिहास और उस जाति के विभिन्त दलों के स्वकीय ग्रौर सामूहिक बाचरण के ब्रध्ययन समाहित होते हैं, इनको क्रमशः 'एःश्रापॉलोजी' और 'एथनॉलोजी' कहा जाता है। इनको ग्रधिक विस्तार से इस प्रकार से समभा जा सकता है- जैसे सभी मनुष्य समूह में ग्राचरण नहीं करते हैं तथा सभी उसके सामूहिक स्वरूप को नहीं पहिचान पाते हैं, जो सामूहिक स्वरूप को पहिचानता है वही समाज के सामाजिक स्वरूप को पहिचानता है। वास्तव में हम सब समूह में तो रहते हैं किंतु समाज में हम कम ही रहते हैं। समाज का अर्थ है अपनी तरह बनाते जाना, अपने को निरस्त कर देना। समूह का अपर्थ है देख-देख कर बनाना। जैसे हम कहें कि एक घन, एक घन, एक घन, एक धन (1 1 1 1 1 1), तो इन इकाईयों का जोड़ 4 होगा और यह संस्या हम जैसे-जैसे जोड़ते जायेंगे अनन्त होती जाएगी। इसके विपरीत जब हम एक गुर्णा एक गुर्णा एक नहें तो वह संख्या सदैव एक ही रहेगी। ठीक इसी प्रकार से सामाजिक प्रक्रिया निरस्त वैयक्तिक प्रक्रिया है ग्रीर सामूहिक प्रक्रिया पशु की प्रक्रिया। सःमृहिक प्रक्रिया में केवल संख्याएं होती हैं, समाज नहीं होता है। इसी सन्दर्भ में सभ्य ग्रीर सभ्यता का ग्रथं समका जा सकता है। सीघे-सादे शब्दों में वह सम्य है जिसे समा में बैठने की तमीज हो। इसका यह अर्थ हुआ कि सभा में व्यक्ति अकेला ही नहीं बैठता है ग्रीर

वहां व्यक्ति के बैठने पर उसकी स्वतन्त्रता वैयक्तिक न रहकर सामूहिक और उससे भी ऊपर सामाजिक हो जाती है अर्थात् सामाजिक प्रक्रिया में प्रत्येक से प्रत्येक सीमित है लेकिन उसकी यह सीमा प्रवाहमान जल की भाँति है जो सारी सतह को लेकर चलते हुए इतना भयानक बन जाता है कि वह चाहे तो कुछ भी कर सकता है। ठीक इसी प्रकार समाज की शक्ति होती है और वही शक्ति सभा की होती है जहांकि सभ्य बैठता है, यहां यह प्रश्न उठता है – क्यों ? क्योंकि सभा में बैठकर व्यक्ति दूसरों का आदर करता है तथा दूसरे का श्रस्तित्व स्वीकार भी करता है।

इसके पश्चात् इतिहास के प्रमुख ग्रावारों में तुलनात्मक भाषा - विज्ञान, तुलनात्मक धर्म-दर्शन, तुलनात्मक कलाएँ तथा इसके ग्रातिरिक्त भू-गर्भ विद्या ग्रथवा भू-निर्माण तथा भूगोल ग्रादि हैं। इनमें से इतिहास का सर्वाधिक मूलाधार पुरातत्व है। यह सब ग्राधार मिलकर इतिहास का निर्माण करते हैं। इसमें पुरातत्व विज्ञान सर्वाधिक नवीन है जो पिछले 100 वर्षों में विकसित हुआ है ग्रीर वह ग्राज इतिहास का एक प्रमुख ग्रावार बन गया है। अब यहां प्रभन उठता है कि यह पुरातत्व कैसे विकसित हुआ ? तो इसका उत्तर भी किसी तिल्लसमी उपन्यास की कहानी से कम नहीं है।

पुरातत्व का वास्तिविक जनक श्लीमान एक सात वर्षीय जर्मन बालक था। एक समय वह अपने पिता से मैलेनबर्ग गांव में अन्धे किन होमर की श्लियड की कथा सुन रहा था। इलियड एक यूनानी महाकाव्य है जिसकी तुलना महाभारत से की जा सकती है। जनश्रुतियों के अनुसार इलियड श्रीर ओडिसी महाकाव्यों का संकलन श्रीर परिमाषित स्वरूप होमर नामक एक अंधे किन ने किया था। कहानी सुनने के पश्चात् श्लीमान ने अपने पादरी पिता से पूछा-पिताजी, क्या यह कहानी सच है? तो, पिता ने कहा- नहीं, यह गण्प है; यह साहित्य है; बहुत पुराना है ग्रीर कपोल कल्पना है। इस उत्तर के पश्चात् भी बच्चा रोज अपने पिता से कहानी दुहराने को कहता। एक दिन वह अपने पिता से बोला- पिताजी, जिस कहानी का हमारे दिल ओ-दिभाग पर इतना प्रभाव पड़े, वह कल्पना, वह भूठ कैसे हो सकती है; मैं इसे एक दिन

सत्य करके दिखलाऊँगा। इलियड की कहानी का उस पर इतना असर हुआ कि वह इसकी पंक्तियों की भाषा को बिना समभे व जाने गाने लगा और जब वह बारह वर्ष का हुआ तो अचानक घर से भागकर एक व्यापारी के यहाँ नौकरी करने लगा। श्रीरे-धीरे एक-एक पैसा संग्रह करना प्रारम्भ कर उसने यह निर्शय लिया कि वह हिसारिलक जाकर प्राचीन महानगर को खोज निकालेगा।

कुछ दिनों तक व्यापारी के यहाँ नौकरी करने पर वह केवल 100 मार्क ही जुटा पाया । अतः उसने सोचा कि 100 मार्क से क्या होगा, उसे हिसार-लिक जाने के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होगी, इसलिए अमेरिका जाकर भ्रधिक धन कमाना चाहिए। यह सोचकर वह सागर तट पर पहुंच गया, संयोग से उसी समय एक जहाज अमेरिका जा रहा था। उसने जहाज के कप्तान से बातचीत कर कैबिनों की सफाई का काम प्राप्त कर लिया. लेकिन बीच में ही दुर्भाग्यवश जहाज डूब गया ग्रीर श्लीमान अमेरिका नहीं पहचकर बड़ी मुक्किल से हीलेण्ड के एक टापू पर पहुंच गया। हीलेण्ड पहुंचकर उसने अध्ययन प्रारम्भ किया । उसने सर्वप्रथम रूसी और फिर अंग्रेजी, ग्रीक तथा लेटिन भाषा सीखी। इसी मध्य उसे मुँह माँगा प्रवसर मिल गया। उसकी एक अमेरिकी फर्म ने नौकरी के लिए बुलाया था। इस तरह वह न्यूयाक पहुंच गया। श्रमेरिका में रहकर उसने ग्ररबों डॉलर कमाए। लेकिन वह ग्रपना जदेश्य भूला नहीं था। ग्ररवों डॉलर ग्रर्जित करने के पश्चात् **जसने ग्रमेरिका** छोड़कर जाने का निश्चय किया तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने उसे बुलाकर पूछा "सुना है, तुम जा रहे हो ग्रीर कारोबार छोड़ रहे हो ? क्या ग्रमिरिका में नहीं सोचा जा सकता ?" उसने उत्तर दिया- "ऐसा नहीं है, मैं डॉलर एक उद्देश्य से कमाने ग्राया था, मेरा उद्देश्य केवल बन ग्रजित करना न होकर उसका सही उपयोग करना था।" ऐसा कहकर उसने श्रमेरिका छोड़ दिया। वह पैसिफिक होता हुआ समुद्र पार कर तुर्की पहुंच गया।

तुर्की में उसने सर्वप्रथम सुल्तान से मेंट की और कहा- "मुक्ते तुम्हारे हिसारितक का मैदान चाहिए।" सुल्तान ने पूछा- "क्या दोगे?" श्लीमान ने उत्तर दिया— "जो मांगो।" सुल्तान ने उससे हिसारितक के मैदान की कम-से-कम कीमत मांगी तो क्लीमान ने वह चुका दी और थोड़े समय बाद वह फिर लौटकर ग्राया और उसने सुल्तान को हिसारितक के मैदान की दस गुना कीमत प्रदान की। इस दस गुना कीमत को देखकर सुल्तान ग्रचम्मिस रह गया।

श्लीमान हिसारितक के मैदान में पहुंचा और उसने सोचा कि यहीं कहीं वियमनगर रहा होगा। वह प्रियम नगर के बारे में सोच ही रहा था कि उसे यह विचार आया कि इलियड में यह वर्णन आया है कि किस प्रकार एकीलीज ने भाले से वार करके हैक्टर को वहीं ढेर कर दिया था और फिर उसका मृत शरीर रथ के पीछे बांधकर तीन चक्कर लगाये थे तथा इससे नौ मील का घेरा हुआ था और यह स्थान समुद्र से नौ मील ही दूर था। अतः ऐसा अनुमान कर वह उस स्थान के पास गया और वहां पर उसने थोड़ी-सी पथरीली और ऊपर उठी हुई जमीन पर अपना डेरा लगाया।

इसके पश्चात् उसने एक लड़की से विवाह किया जो प्राचीन यूनानी माषा जानती थी तथा जिसका नाम सोफिया था। सोफिया से विवाह कर उसने वहाँ एक कुटिया में निवास प्रारम्म कर उत्सनन प्रारम्भ किया। यहां से उसने प्रियम के खजाने की सोज प्रारम्भ की।

श्राज हिसारिक नामक स्थान एक वास्तिविकता बन चुका है। पुरातत्व-वेत्ताश्रों ने एशियाई कोचक में सागर तट के निकट हिसारिक नामक एक टीले की खुदाई करके वहाँ से विभिन्न कालों की दस से भी मधिक वस्तियाँ खोज निकाली हैं। यहाँ की प्रत्येक बस्ती अपने पीछे मकानों के खंडहर श्रीर फैंकी हुई या छिपाई हुई चीजें छोड़ गयी थी। वहीं ट्राय के खंडहर मिले, जिन पर आग से जलने के निशान साफ-साफ दिखाई दे रहेथे। उत्खनन द्वारा श्रव यह स्पष्ट हो गया है कि ट्राय नगर वास्तव में था और उसे विनष्ट किया गया था। इतिहासकारों द्वारा यूनानियों के आक्रमण की तिथि 1200 ई.पू. निर्धारित की गई है। मारतीय महाकाव्यों की भाँति ही इन यूनानी महाकाव्यों से तत्कालीन यूनानियों के सामाजिक, श्राधिक व धार्मिक जीवन की महत्वपूर्ण सूचनाऐं प्राप्त होती हैं। यह सूचनाऐं इतनी अधिक महत्वपूर्ण हैं कि इस कारण ग्याहरवीं-नींबी शताब्दी ई.पू. के काल को होमर काल के नाम से ही जाना जाता है।

श्लीमन ग्रीर सोफिया को भी हिसारिलक में धीरे-घीरे मजदूरों से उत्खनन कराने पर एक रोज प्रियम का खजाना प्राप्त हो ही गया। सर्वप्रथम जो स्थल उन्हें दिखाई दिया- वह एक दीवार थी जो बहुत ऊँची निकल आई थी। इस दीवार के बारे में होमर ने लिखा है कि उसको मनुष्यों ने नहीं, जिन्नात ने, दैत्यों ने बनाया था यह दीवार ग्रत्यन्त विस्मयकारी थी, इसमें एक-के-ऊपर-एक चट्टान रखी हुई है तथा कहीं गारा नहीं है। इन जिलाग्रों को ऐसे तराश कर रखा गया है, मानो पिरामिड की चट्टाने हों। इस दीवार को देखकर सदैव यह भय बना रहता था कि कहीं यह गिर न जाए। लेकिन पुरातत्वज्ञ बड़ा दीवाना हुग्रा करता है- वह छुरो लेकर काम करता रहा। थोड़ी देर के बाद जब उसने देखा, बहुत सारे, बहुत सारे सोने के जेवर पड़े हुए हैं। एक जोड़ा भूमके का उसने उठाया ग्रीर ले जाकर बीवी के कान पर रखते हुए उसने कहा- डालिंग हेलन, प्रिय हेलन! ग्रीर निकलने लग गई मेरे मित्रों, 8,700 चीजों सोने की, जिसमें बहुमूल्य 6 सोने के हार, 2 कंगन, 2 ताज तथा इस तरह की ग्रनिंगत चीजों— 64 जोड़े कानों की वालियां ग्रीर इसी तरह एक ही तरह की चीजों थीं।

पूर्व में मैंने प्रापको बताया कि किस तरह से काल का माप नहीं है। यह इतिहासकार या साधारण-जन का बनाया हुआ है। बास्तव में प्रतीत वर्तमान ग्रीर भविष्य एक दूसरे से गुथे हुए हैं, यही कारण है कि अगर आप खुवाई कर रहे हैं, करते चले जा रहे हैं और एक पिन मिल जाता है, जो पिन या तो जूड़े का है या पिन कपड़े में जोड़ने का है तो, आपको लगेगा — अच्छा, यह पिन है! और यह पदार्थ है, यह बस है; यह मंदिर है; यह सागर है। तो आप प्रविचीन को प्राचीन में पढ़ रहे हैं; प्राचीन को ग्राप प्रविचीन से समफ रहे हैं, पहिचान रहे हैं। इसलिए साधन चाहे वह जितना भी पुराना हो उसको हम आज के जीवन से पहिचानते हैं। इस प्रकार आप अतीत को मविष्य के संदर्भ में पुष्ट करने का प्रयास करते हैं।

तो हिसारितक के उत्खनन में ये सारी चीजें मिली, बाहर निकाली गईं। संसार ने जाना कि जो बिद्धान सालों से लेख लिखता और लोग हैंसा करते थे पूरोप के लोग उस पर और जब उसने ये चीजें निकालीं और उसकी भी व्याख्या की तो भी किसी को बिश्वास नहीं हुआ कि सचमुच ही उसको इलियड अयवा होमर का खजाना मिल गया है तो किसी ने विश्वास नहीं किया। वह सारा का सारा सोना लेकर यूरोप भी गया लेकिन किसीने विश्वास नहीं किया। उसने कहा, — हम विश्वास दिलाते हैं!

बम फिर लौटा, फिर कुदाल उठाई और अचरज की बात यह, मेरे मित्रों, कि उसने न सिर्फ ट्राय की नगरी की तलाश की जो इलियड की नगरी, होमर की नगरी थी बिल्क 6 नगर, 6 खज़ाने उसने और धूँढ निकाले और लोगों ने जाना कि जिस कालवृक्ष को जिसने उलट किया ज़मीन पर. वह कालवृक्ष उसके सामने आया। जो जीवन है, बह आजका नहीं है। उसने नौ नगर और खोडे, एक के ऊपर एक बसे। यह केवल तीसरा नगर था ट्राय का और 6 सम्यताएँ उसने पढ़ी। आपको आश्चर्य होगा कि एक ही नगर के ऊपर कैसे अन्य नगर बसते चले गए। हमेशा पुरातत्व ने कुछ ऐसी चीजों निकाली हैं जिनको हम लोग स्वयं - सिद्धि की तरह से स्वीकार कर सकते हैं। याने कि, जैसे नगर के ऊपर नगर बसता है; गाँव के ऊपर गाँव बसते गये हैं। नया गाँव कब बसा है? उसी गाँव पर, नगरी के ऊपर नगरी बसी है और यही सत्य उसने खोंज कर निकाल कर रख दिया था। और, तब से वह श्लीमान पुरातत्व का जनक कहलाया और पुरातत्व का विज्ञान संसार में चला। और, इतिहासकारों को इससे बड़ा लाम हुआ; क्योंकि उन्होंने जाना सत्य काव्य में भी बोला जाता है।

इस प्रकार यह तो क्लीमान विवरण हुआ, प्रव में आपके सामने पुर तत्व की एक और कहानी कहने जा रहा हूँ। जो, जितने भी तिल्लस्म आपने पड़े होंगे सबको, अगर वे सामने हों तो गूँगा कर दें. अपने चमत्कार से। तो जो नाम मैं लेने जा रहा हूँ, वो मिस्त्र के तूतनखामान का है। तूतनखामन 18 साल की उम्र में मर गया। 1350 ई० पूर्व, आज से करीब 35 सदी पहले वी मर चुका था। उसकी एक श्रिया थी 16 साल की, उसका नाम आमस खामन था। दोनों में बड़ा प्रेम था। बड़ा दुःख हुआ कि वह मर गया, भरी जवानी में मर गया वह -- 18 साल की उम्र में।

जरा खयाल की जिए पुराविद के तत्वायधान का, उसके समीक्षक का, उसकी बरदाइत का, उसके धैर्य का, उसकी निर्मयता का। जमाने से लिखा जा रहा था ग्रीर ग्राप ग्रगर जमाने से ग्रखवार पढते रहे हों तो शायद श्रापको याद हो। में भी बच्चाथा लेकिन मैंने पढ़ाथा; बारह साल काथा में ! सन् 22 का किस्सा है जो ग्रख्यारों में निकलने लगा। तुतनखामन की कब्र उससे पूर्व जिसने भी खोदी सभी मृत्यु के ग्रास हो गये -। क्योंकि तूननखामन की ममी पर लिखा हुआ है कि — "तूतनख़ामन यहां सो रहा है, कोई उसकी निद्रा मंग न करे; जो उसकी निद्रा को भंग करेगा, उसकी निद्रा को अशांत करेगा, वह धकाल ही कालका ग्रास बन जाएगा। "श्रीर फिर, देश सेवक' ने निकाला कि लॉर्ड हैंडसबनी 'अनाथास अपने मकान की सातवीं मंजिल की खिड़की से कूद कर मर गये। ये दूसरे काल के ग्रास हुए थे। विक्सतरेगा का लड़का, को हावर्डटार्जन था, जिसने तूतनखामन की कब खोदी थी; वह ग्रच्छा - खासा शाम को,-रात को बायरूम में पुसा और जब सुबह तक नहीं निकला तो लोग कह उठे श्रनायास, मर गया। श्रीर, हावर्डटार्जन का साभीदार लॉर्ड मोरन, इंगलैंड का रहने वाला था; उसकी तो पत्नी गई, माई गया क्योंकि सबने हाथ लगाया था उसमें; उसकी वहिन भी गई।

चाहे जितने प्रयत्न किए गए प्रख्वारों में वैज्ञानिक कारण बताने के; कोई ज्वर से मरा, कोई हैं जे से मरा, कोई किसी से मरा, तपेदिक से मरा। पर किसी ने विश्वास नहीं किया। प्रख्वार यही लिखते रहे। वहीं कार्टर प्रमेरिका से प्राकर यहां वैठा; क्योंकि बहुत जमाने से इस बात की कोशिश हो रही थी कि तुतनखामन की कब खोद ली जाए, उसे पहिचान ली जाए। बड़े बड़े राजा प्रौर महाराजा वहां हुए थे, उनकी मिनयां निकाल ली गई थीं। यूरोप के, प्रमेरिका के, काहिरा के संब्रहालयों में ये सुशोभित हुई थी। लेकिन तूतनखामन, जिसका जिक्र बराबर चला था रहा था; उसकी कब अपराजेय मानी जाती थी, ऐसा लोगों का विश्वास था। लोग उसकी खोज में पड़े।

सालों बीत गये। 1868 से उसकी खुदाई हो रही थी लेकिन कुछ पता

नहीं चल रहा था! हावडै कार्टर ग्राया ग्रीर रूखसर नाम की जगह, जहाँ बड़े-बड़े प्राचीन मंदिर बने हुए हैं, वहाँ वह बैठा हुआ था। शाम को उसके साथियों ने, मज़दूरों ने ब्राकर बतलाया कि वहां ब्रादिभयों ने डावा डाला है। ग्रापको यह लगेगा कि यह मज्ञाक है कि कबों के ऊपर भी डाके डाले जाते है ! अत्यन्त प्राचीन काल में, मिस्र का इतिहास कहता है कि लोगों ने कबों पर डाके डाले थे। क्योंकि वे जो कब्रें थीं उनमें सोना भरा हुन्ना था। इन्सान मरना नहीं चाहता मेरे दोस्तो ! इसीलिए परलोक की कामना ज्यादा करता है। जो, धन कमाता है दूसरों का शोषएा करके धन कमाता है, यह उनसे कहना चाहता है - जिनका शोषएा करता है - तुम्हारे लिए महल वहां बना होगा, इसलिए भला काम करो, ईमानदारी से काम करो, सेवा करो, वहां सुख मिलेगा; यहाँ नुकसान हो जाए, मगर वहां लाम मिलेगा। खैर, जैसे भी हो मनुष्य ने समभौता कर लिया है। वहाँ वाले भी समभते थे कि गति यहाँ के जीवन में नहीं है, गति वहाँ के जीवन में है और बड़े-बड़े इरादे बनाए। एक खुर्चा यहाँ नहीं किया उन्होंने अपने जीवन में; वह खर्च उन्होंने, पिरामिड़ों के बनाने में किया- जहां वह मर कर भी जिन्दा रहें। और, शव के साथ अनन्त समृद्ध चीज़ें रखी जाएँ, सीना - चांदी, सभी कुछ; सारा वैमव रला जाए।

सीर,दूसरी चीज जो पुरातत्व ने ढूँढी है, जैसािक झत्य स्थानों की कबों में है, जहाँ पर कि राजा मरता है या रानी मरती है; वहाँ जो कबों मिलीं उनमें दास-दासी भी घुटने टेके हुए हैं। सामने जहर का प्याला रखा हुआ है। उनका मरना जरूरी था बरना स्वामी मरने के बाद यात्रा पर जाता, जो अनन्त यात्रा है; तो उसकी सेवा कौन मार्ग में करता? वयों कि वह तो मर चुका है मगर दफ्न उनकी भी होना पड़ेगा—यह कबों ईसा से तीन हजार-चार हजार साल पहले दफ्नाई जाती थीं।

इसी प्रकार तूतनखामन की भी बड़ी शोहरत थी। इन्डो ग्रीक वर्गरह ने कहा था कि तूतनखामन का जो मज़ार है वह बहुत बड़ा है ग्रीर बहुत धन हैं उसमें। मगर उसकी किसी ने पाया नहीं। हावर्ड कार्टर उसके चक्कर में चला ग्रीर उसने लॉर्ड कॉरपोरल, जो इंग्लैंड का था, उससे साक्षा किया ग्रीर

दोनों जाकर बैठे । कारपोरल चला गया इंग्लैंड, हावर्ड बैठा रहा ।

ग्राकर बताया लोगों ने, श्रबुल कैंद के ग्रादिमियों ने कि कब पर डाका डाला गया है। रात का बक्त था। हावर्ड ने अपने आदिमियों को ले जाकर देखा कि एक कब है। कब्र के भीतर एक डोरी गई हुई है। लोगों ने बताया कि ब्राठ ब्रादमी यहाँ उतरे हैं। दो कबीले लड़ गये थे कि हम पहले जाएँ हम पहले जाएँ - इस तरह । घौर, एक कबीला समूचा मार डाला गया था, दुसरा कंबीला समुचा उतर गया था कब के भीतर। हावर्ड को लोगों ने रोका जसने कहा - नहीं मैं ग्रकेला जाऊँगा। कोई मेरे साथ मत ग्राना। मैं धकेला ही उतरूँगा नीचे; चाहे वह हत्यारे हों, मगर जाऊँगा में धकेला ही। मुक्ते मालुम है, खून-खराबा हुआ है। तलवारें पड़ी हुई हैं, लाशें पड़ी हुई हैं। मगर मुक्ते तो कब में उतरना है। भीर उसने पहला काम जी किया वह यह किया कि जिस डोरी से वह उतरे थे उसे उसने काट दिया- उनकी निकलने की राह खत्म हो गई ग्रीर खुद वह ग्रपनी डोरी लेकर ग्रन्दर उतरा। सीघा खड़ां हुआ दिखा एक निहत्या आदमी । पैनी तलवारें उनके हाथ में थीं और दीपक जल रहा था। उनके सामने खड़े होकर उसने कहा- तुम्हारा स्रकेला जरिया जो ऊपर जाने का था, खंत्म कर दिया गया है। ग्रगर ऊपर जाना चाहो तो, जो जरूर चाहो मेरे कहने से बरना सब के सब पकड़े जाग्रोगे भौर मारे जाशोगे। मरे हुए की कब पर डाका डालना बड़ा बेजा समक्ता जाता . है दुनिया मर में। दूसरे, तुमने हत्याकी है लोगों की। सब-के-सब यहीं पकड़े जाम्रोगे। ऊपर जाना चाहो तो यह डोरी जिससे मैं माया हूँ, तुम्हारी नजर है, हाजिर है- इससे जायो I

ऐसी घवराहट पैदा हुई कि सब-के-सब चले गये और हावड वहाँ अकेला बच गया। उसने डोरी नीचे से हिलाई। एक ग्रादमी नीचे उतरा उसका। उसने कहा, मैं अकेला यहाँ रहूँगा। बहुत समकाया लोगों ने लेकिन उसने कहा, मैं रुकने का नहीं। वह जमा रहा। दूसरे दिन उसने मलबा हटाया; सारा हटाया उसने और उसके बाद उसने देखा कि सीढ़ियाँ नजर भ्रा रही हैं। हटाने लगा वह मलबा; सीढ़ियाँ एक के बाद एक चली गई थीं। बारहवीं सीढ़ी तक जब वो ग्राया तो उसने देखा कि जो दरवाजा बन्द है और जिसके ऊपर कन्न का

निशान पड़ा हुआ है और जिसके ऊपर सील लगी हुई है- कब की मोहर वहाँ हुआ करती थी और जिसमें एक छोटा-सा सियार या। सियार का होना अपने यहाँ भो बड़ा अशुभ माना जाता है। तो, सियार और 9 कैंदियों का निशान था — यही उस जुमाने में तूतनख़ामन की कब्र की मोहर हुआ। करती थी। उसने समऋ लिया कि इसमें कब है। मगर किसकी है यह; यह पता नहीं। यह बताया गया था कि उसे; पुराने जुमाने की चीजें पढ़ कर यह जाना था उसने कि जो पश्चिमी सरहद कहा जाता है, जैसे हमारे यहाँ दक्षिण दिशा यम की दिशा मानी जाती है- मरने वालों के पैर दक्षिशा में करके निकाले जाते हैं। उसी प्रकार उनके यहाँ दफनाने की दिशा पश्चिम है नयों कि मृतक को पश्चिम में ही दफनाया जाता है। उसने समभ लिया कि कुछ प्रजब नहीं जो तुतनखामन की कब हो यह ! उसने कब को देखा, और वह लौट भ्राया। रात को कॉरपोरल को तार किया; उसमें लिखा- जल्दी ग्रा जाग्रो, कुछ नज्र ग्राया है। कॉरपोरल ग्राया; उसके बाद पहुँचा वहाँ ग्रीर मलवा हटाया। सौलहवीं सीढ़ी पर जब वह गया तो पूरा दरवाजा नज्र आया । सुराख उसने देखा और उसमें टार्च डाला, सुराख इतना बड़ा था कि टार्च उसमें जा सके । देखा उसने, भीतर एक गलियारा है लम्बा - सा, करीब ग्यारह फुट का भीर सामने एक श्रीर दरवाजा है, जहाँ बहुत सारे पत्थरों का ढेर है। फिर नज़र गई उसकी उस ताले के ऊपर जिस पर मोहर पड़ी हुई थी और उसका हृदय एकदम बैठ गया ।

उसने देखा, घरे; मुक्तसे पहले लोग - बाग आ चुके हैं यहाँ। मुक्तसे पहले लोग अन्दर जा चुके हैं। इसका मतलब यह कि इस पर डाका पड़ चुका है। अत्यन्त प्राचीन काल से यहाँ डाके पड़ते चले आए हैं। अब मैं क्या करूँगा? मगर कॉरपोरल आ गया था। दिलासा दिया उसने। खोला उसने। चला गया अन्दर। उसने एक चीज दिखाई कि तुमने वह चीज नहीं देखी— कि, दो बार यह बन्द हुआ है। एक सील तोड़ी गई है और फिर प्राचीन काल में मोहर लगाई गई है। इसलिए उसने कहा कि यह तभी की मोहर है ज्रा ख्याल करो। तब उसकी जान में जान आई और उसने सोचा, अगर उस जमाने से बन्द है तो कुछ खास मंशा रही होगी इसे पुनः बन्द करने की। वयोंकि वे ले

गये होते, निकाल कर ले जाते तो फिर उसे बन्द करने की क्या ज़करत थी ?

इसके बाद, फिर खुदाई हुई श्रौर इसके बाद जो है वो दरवाज़ा श्रलग किया गया। दरवाज़ा श्रलग हुपा, अन्दर घुसे। देखा कि दीवार खड़ी हुई है। पत्थरों की यह दीवार जोड़ी नहीं गई है, वैसे ही पत्थर रख दिए हैं जमा के। भीरे-2 पत्थर हटाये गये। पत्थर हटाये तो दूसरा दरवाजा दिखाई दिया। श्रव तक जितने भी जानने वाले ये बड़े-बड़े, बाहर से श्राने वाले, जिनमें बहुत माहिर शौर पंडित माने जाते थे मिश्री — पुरातत्व के; जिन्होंने चित्र-लिपियाँ पढ़ी शौर सव कुछ पढ़ा था — वे सारे लोग श्रौर जो वैज्ञानिक लोग थे; वे सब के सब ग्राए वहाँ पर मदद करने के लिए। काँरपोरल खड़ा हुआ, पत्नी ऐलिया खड़ी हुई पीछे श्रौर बहन श्रौर जो दूसरे लोग श्राए थे सारे पीछे खड़े रहे शौर उसने मोमबत्ती डालने के लिए एक सुराख किया दरवाजे में ताकि विषैली गैस निकल जाये। मोमबत्ती का श्रसर श्रच्छा होता है, विषैली गैस को उसने वाहर निकाला। जब गैस बाहर निकल गई, उसने कहा कि रात हो चुकी है, कल दिन को श्राएँगे।

व्यप्रता बढ़ी थी, इतना घँये नहीं था कि लौटें मगर सब । दूसरे लोग लौट गये, ग्रेंचेरा गहरा काकी या मगर वह नहीं लौटा। दूसरे दिन जो ग्रौर लोग ग्राये थे, बड़े-बड़े, ग्रमेरिका से दौड़े ग्रा रहे थे - बहुत घन लेकर ग्राये, जितने घन के खर्च की जरूरत होगी वह हम देंगे क्योंकि तूतनखामन की कब बड़े महत्व की चीज हो गई है।

उसके बाद सुराख़ उसने बड़ा किया और एकदम चुप हो गया। पीछे से लोगों ने धक्का दिया, क्या बात है, कॉरपोरल बोला—"Tarzan, you tell me, what you are watching?" पागल हो जाऊँगा अगर तुमने नहीं बताया कि मीतर क्या देख रहे हो! वह धीरे से कहता है— देख रहा हूँ अचरज, जो मेरे ही जीवन का नहीं है, मनुष्य जाति के जीवन का अचरज है वह देख रहा हूँ।

टाजैन को अलग किया वहाँ से कॉरपोरल फिर वहाँ गया। उसके बाद एक-एक करके लोग आते गये। उन्होंने देखा- सोने का अम्बार पड़ा हुआ है। दरवाज़ा हटाया गया। यह दूसरा दरवाज़ा था। दूसरे दरदाजे पर देखी दूसरी मोहर, पहली वाली मोहर तोड़ कर दूसरी लगाई गई थी। उसने कहा- यजब हो गया। ये अन्दर घुसे हैं, लेकिन हमने देखा है कि ताला लगा है, जाहिर है कि सोना नहीं ले गये हैं। क्यों नहीं ले गये हैं? और फिर मोहर लगाकर कैसे गायब हो गये? यह चीज बराबर मन में आती थी।

जब दूसरे दरवाजे के अन्दर गये तो उन्होंने ऐसे दुकड़े पाये जिन पर तुतनखामन का नाम भी लिखा था, बड़े-बड़े सम्राट जो हो गये हैं, उनक भी लिखा था। तो, उसने रोचा; यह तो बड़ी बेजा बात हुई। इतनी कबें यहाँ हैं, क्या सभी लोगों की कब हैं यहां पर ? फिर समस्या का समाधान कैसे मिलेगा? खर, बहुत धीरज के साथ प्रन्दर घुसे तो देखते क्या है कि सोने के पोर्च, सोने के सिहासन, सोने की बड़ी-बड़ी मूर्तियां हैं। उसके बाद एक रैलिंग और एक दरवाजा था। रैलिंग सोने की थी और उसके पास एक दरवाजा था और उस दरवाजे के दोनों तरफ दो मूर्तियाँ खड़ी हुई थीं, नारी मूर्तियों कंगन पहने हुए, सोने का ताज सिर पर था और मिस्य देश का प्रतीक था राजत्व का, वो सर्प सोने का, सिर के ऊपर एक-एक सर्प दोनों लगाए हुए। उत दोनों के बीच में एक दरवाजा भीर दिखाई पड़ा। उघर की तरफ बढ़े सब के सब। देखा, नीचे सोने के सिहासन भी रखे थे, तो, उस दरवाजे की तरफ सब की नज़र गई। देखा कि दोहरी मोहर लगी हुई है। श्राप ब्रन्दाज् नहीं लगा सकते मेरे दोस्तों, कि क्या उसके दिल पर बीत रही थी, जब बार-बार यह चीज भाती थी कि दोहरी मोहर बाहर लगी हुई है । यानि कि तुतनस्नामन मिलेगा नहीं। उन्होंने वह दरवाजा तोड़ दिया। दरवाजा हटाया और देखा गया कि रैलिंग दोड़ रही हैं; एक के बाद एक दौड़ती चली जा रही हैं, दौड़ती चली गई हैं। सामने दीवार चट्टान की तरह खडी है सोने की। वेदिकाओं को पार किया। पार करके आगे बढ़े। उसमें एक द्वार निकला तो उस द्वार के ऊपर तूननख। मन की मोहर लगी हुई थी; वयक्तक, और दूसरी कोई मोहर नहीं थी।

यहाँ, क्या कारण था कि ग्रीर सब चीजें बिखरी पड़ी थीं। जो मांडे थे, बर्तन वगैरह थे सोने के; सारे उलटे पड़े थे, इधर-उधर पड़े थे। सिंहासन जो थे वह नीचे उतार लिये गये थे। यह क्या कारण है ? किसी की समक में नहीं प्राया कि या तो हमला हुआ होगा उनके ऊपर या कोई बात हुई होगी। जिससे डाकुओं को भागना पड़ा। वो निकल तो गये लेकिन कोई चीज ले नहीं जा सके। सब चीजें वैकी की वैसी पड़ी हुई थीं।

भव उन्होंने फिर खोला। भ्रन्दर घूसे तो देखा कि बड़ासा कमरा है-18 फुट सम्बा, 11 फुट चीड़ा ग्रीर सोने का है। फिर ग्रन्दर घूसे ग्रीर देखा कि एक बड़ासा ताबूत पड़ाहमाहै 8 फूट लम्बा, 4 फूट चौड़ा स्रोर 4 फूट ही ऊँचा। सोने का था वह । बहुत बड़े-बड़े, जियाँलोजिस्ट जो सोने को जातने वाले थे, वहाँ थे। चित्र विद्या को जानने वाले सारे के सारे वहाँ आये थे और सब के सब देख रहे थे उसको। सभी मनन कर रहे थे। छ: साल लगे जब 84 ट्रकड़े उठाये जा सके। आप याद रखें कि अगर आपकी कोई चीज दीख जाए 3-4 हजार साल पूरानी तो उसको हाथ लगाने की जल्दी न करें। अभी, वो जो चीज दील रही है, आँखों को स्वीकार है, जहां उँगली से उसे छुद्या कि बिखर गया वह। बड़ी सावधानी से देखना पड़ता है। 6 साल लग गये उन चीजों को उठाकर ले जाने में। श्रीर, जब उन्होंने वह ताबृत खोला तो उसमें ऊपरी हिस्सा पत्थर का था भीर उसका उक्कन सोने का या। ताबूत के ग्रन्दर पत्थर का ताबूत जो रोजबुड की शक्ल का या; गुनाबी रंग का पत्थर था। उसके बाद उपको हटाया, फिर सोने का ताबूत दिखाई पड़ा जिसका मुखड़ा जो या को तूतनखामन का या जिसके दोनों हाथ राजदण्ड पकड़ें हुए छाती के ऊपर थे। राजदण्ड में नीलम जड़ा हुया था। श्रांखों की भौहों पर भी नीलम जड़े हुए थे घीर जवाहरात से सारा बदन भरा हुआ थीं। श्रीर दो सीढ़ियाँ, पंस वाली देवियाँ बनाई गई थीं जो सावधान कर रही थीं कि खबरदार, तुलनखामन की नींद में विघ्न मत करना, उसे जगाना नहीं, कोई छड़े नहीं वरना वह काल के ग्रास में ग्रकाल चला जाएगा- यह उस पर लिखा हुआ था। पुराविद तो डरता नहीं किसी चीज से। उसने फिर खोला और तब जाकर ममी दिखाई पड़ी। अब जितने भी प्राश्मिशास्त्र को जानने वाल थे, जितने नुतत्वशास्त्र को जानने वाले थे; वे सभी वैज्ञानिक सामने आये और जन्होंने देखा कि इतना ज्यादा मसाला लगा दिया गया है

उसके शरीर का ऊपरी भाग पूरी तरह ढक गया है। मगर पहली बार 3700 साल के बाद मनुष्य ने मनुष्य को देखा। ग्राप ग्रन्दाज लगा सकते हैं कि कितनी डरावनी खामोशी होगी उस वक्त, कोई किसी से बोलता नहीं या, सब कोई देख रहे थे, ताक रहे थे। मौत की-सी खामोशी मेरे मित्रों! बेजा नहीं लगती, क्योंकि मौत, सब जानते हैं कि ग्रावाज कहाँ होती है! लेकिन जब कॉन्श्रस ग्रादमी, मीड़ में जब चुप हो जाता है तो बड़ी मयावह स्थिति हो जाती है। वही स्थिति थी ग्रीर उस स्थिति में उन्होंने उसको खोला। ग्रीर, पहली बार करीब चार हजार साल के बाद मनुष्य ने, जीवित मनुष्य ने मरे हुए मनुष्य को छुन्ना, जो मृत्यु जय हो गया था। शव था, मगर मृत्यु जय शव। एक दिन लाग घर में रह जाए तो कैसी बास ग्राने लग जाती है! गजब या उस दवा का ईजाद जिसके कारण तूतनखामन 3700 वर्ष के बाद, 37 सदियों के बाद वहाँ पड़ा हुग्रा था।

मुक्ते ख्याल है, मैं समरकंद में था। मेरे साथ सोवियत संघ के प्रातत्व विभाग का निदेशक था। वह मुक्ते तैमूर की कब्र दिखा रहा था। मैंने पूछा, सभी हाल ही में थोड़े दिनों पहिले अखबारों में खबर आई थी कि बाढ़ आने के कारण तैमूर की कब में पानी घुस गया था। क्या आप उस वक्त वहां थे ? उसने हो में सर हिलाया और कहा कि उस वक्त मैंने ही तैमूर का ताबूत संभाला था। मैंने पूछा, क्या ग्रापने ताबूत खोला था? उसने नहीं में उत्तर देकर आगे कहा कि ताबूत खोलने की पावश्यकता ही नहीं पड़ी थी, क्योंकि ताबूत का ढक्कन अलग हो जाने से शरीर ग्रीर ताबूत अलग - अलग हो गए थे। मैं ते फिर उससे पूछा कि क्या प्रापने तैमूर का शरीर देखा धौर छुत्राधा? उस तैमूर का शरीर जिसने चीन की सरहद से लेकर के श्राधा उत्तर भारत जीत लिया या और हमारी माया नगरी हरिद्वार तक आ कर फिर लौट गया था. जिसने मस्कवा तक जीत लिया या ग्रीर जिसके द्वारा सारा एकिया जीत लिया गया था। उस तैमूर को आपने हाथ से छुत्रा था? निदेशक महोदय ने कहा-हाँ! मैंने उसे अपने हाथ से छुआ था। मैंने पूछा, उसका शरीर कैसा था? तो उन्होंने कहा - खाली हड्डियों बची थीं और उसकी दाढ़ी पर थोड़ी सी चमड़ी बची हुई थी। मैंने फिर पूछा— कैसी थी उसकी चमड़ी ? तो उन्होंने

उत्तर दियां— दाड़ी पर केवल तीन बाल बचे थे! मैंने कहा, प्रफ्तोस- केवल तीन बाल बच रहे थे उस धादमी के शरीर में जिसने एशिया को न केवल जीता. वरम् खुन की धार स्लाया था।

यहां पर तोल्स्तोई की कहानी का वर्णन करता समीचीन होगा। आपको मालूम है — मनोरथों का अन्त नहीं होता — आपके जीवन का अन्त हो सकता है, मनोरथों का अन्त नहीं होता। तोल्स्तोई ने एक आदमी को देखा, उसकी कहानी लिखी। उस आदमी का बड़ा घर हो, खड़ी जमीन हो। तोल्स्तोई ने कहा, हमने अपनी सारी जमीन छोड़ दी है; आपको मालूम है कि वह प्रिस कहलाता था - वह बहुत बड़ा जमींदार था। उसने कहा—हमने अपनी सारी जमीन छोड़ दी है, तू दौड़, और दिन मर तू जितना दौड़ेगा, जितना लांघ जाएगा, उतनी जमीन तुक्को दे दूंगा। आदमी दौड़ने लगा, दौड़ने लगा और मनोरथ ऐसा, कामना ऐसी, तृष्णा इस कदर कि वह दौड़ता-दौड़ता गिर कर मर गया। तोल्स्तोई ने कहा, तुम्हारे माग्य में लिखी थी खाली तीन हाथ की जमीन, जहाँ तुम दफनाये जाओंगे, उतनी ही जमीन तुम्हारी है। क्योंकि तुम ले नहीं सकोंगे सारा।

तो, यह स्थित थी तैमूर की। खर, तो हम तूतनखामन की बात कर रहे थे। उसका सारा शारीर ममी वाले कपड़े से बंधा हुआ था और उसके ऊपर जो सिर था उसमें जवाहारात मरे हुए थे। उसके सिर में मरे हुए जवाहारातों की संख्या 147 गिनी गयी है। लेकिन एक सर्वाधिक कीमती चीज मी मिली थी, जिसका वर्णन किसी भी पुरादिद ने नहीं किया है, वह थी ''भूला हुआ रत्न''। मैंने इसके बारे में एक फ्रांसीसी साप्ताहिक पत्र में लिखा था। वह रत्न था—फूलों का गजरा जो उसकी 16 वर्षीया पत्नी ताबूत बन्द होते समय तूतनखामन के सिर पर डाल गयी थी। आपको आक्चर्य होगा कि है न तिल्लसमी बात कि वह गजरा आज भी कायम है। उसके फूल सूख गए हैं, अगर आप हुएँ तो वह अभी ढेर हो जाएँ परन्तु उन फूलों का रंग आज भी बना हुआ है। आज भी काहिरा के म्यूजियम में उस फूलों के गजरे को देखा जा सकता है।

धापको यह जानकर भारचर्य होगा कि इतनी विचित्र भीर क्लिब्ट

लिपियों कैसे पड़ी गयों ? यह काम भी पुराविदों का है, पुरानी लिपियों को पड़ने का कार्य पड़ना । कैसे पढ़ा गया यह सब ? इन प्राचीन लिपियों को पड़ने का कार्य एक फ्रांसीसी शोंपोलियों ने किया था।

नेपोलियन ने जब मिस्र विजय किया था तो वहां उमे एक रोजेटा-स्टोन प्राप्त हुआ था। मिस्र की नील नदी की सात घाराएँ हैं — उनमें से एक घारा रोजेटा नाम से जानी जाती है उसी राजेटा के तट पर एक पत्थर मिला था, इससे उसका नाम रोजेटा-स्टोन हो गया।

उस रोजेटा स्टोन पर मिस्त्री श्रीर यूनानी भाषाश्रों में श्रमिलेख खुदे हुए थे, जिनमें राजा के नाम के गिर्द श्रायात खींचा हुआ था। यून नी श्रीर उस काल में ज्ञात दूसरी प्राचीन भाषाएँ जानने वाले एक युवा फांसीसी विद्वान शेंपोलियों का अनुमान था कि राजा के नाम में हर चित्राक्षर किसी निश्चित श्रक्षर का खोतक है, किंतु जिसमें कुछ स्वरों को छोड़ दिया गया है। विभिन्न भाषाश्रों के श्रमिलेखों की तुलना करके शेंपोलियों ने कुछ चित्राक्षरों का श्रर्थ मालूम कर लिया। इस काम में उसे एक श्रन्य पत्थर पर खुदे श्रमिलेख से वड़ी सहायता मिली, जिसमें एक ऐसे नारी नाम के गिर्द श्रायत बना हुआ था, जिसे वह जानता था। ज्ञात श्रथं वाले चित्राक्षरों का इस्तेमाल करके शेंपोलियों फिर धुत्मोस श्रीर दूसरे फिराऊनों के नाम भी पढ़ने में सफल हो गया। इस तरह प्राचीन मिस्ती लेखों को पढ़ा जाना श्रारम्भ हुआ। शेंपोलियों के काम कों दूसरे विद्वानों ने जारी रखा। श्राज प्राचीन मिस्ती लेख पहेली नहीं रह गए हैं। पेपाइरस श्रीर पत्थर पर लिखे हुए हजारों प्राचीन मिस्ती लेख श्रव तक पढ़े जा चुके हैं।

तो यह शेंपोलियों जब विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने गया तो विश्वविद्यालय के प्रविकारियों ने कहा कि तुम प्रभी बहुत छोटे हो, तुम्हें प्रवेश मिलना सम्मव नहीं होगा। तुम कुछ परीक्षाएँ दे सकते हो। उसने हामी मर दी। परीक्षा देते वक्त उसे यह प्रनुभव हुआ कि वह परीक्षा देने वालों से प्रविक्त जानता है, परिएएम यह हुआ कि उसे प्रोफेसर बना दिया गया। और वह सचमुच बहुत विद्यान निकला। उसने प्राचीन लिपी पढ़ने के क्रम में जो नाम सबंप्रयम पढ़ा, वह विलयोपट्टा का था।

मिस्त्र में जिस तरह से शेंपोलियों ने प्राचीन मिस्त्र की लिपि पढी थी. उसी प्रकार प्राचीन भारतीय ब्राह्मी लिपि पढ़े जाने का भी एक रोचक विस्सा है।

जेम्स प्रिसेज नाम का एक ग्रादमी था, उसने बाह्यी लिपि को पढ़ने का बोड़ा उठायां। ब्राह्मी लिपि भारत की प्रारम्भिक लिपि है तथा इसमें सम्राट ग्रजोक, चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य और समुद्रगुप्त के ग्रभिलेख लिखे हुए प्राप्त हुए हैं। कहा जाता है कि वह पढ़ते-पढ़ते पागल हो गया था। रोज वह कोई सर्थं निकाले और रोज ही मालुम हो जावे कि वह गलत है। वह 12 वर्ष तक पढ़ने का प्रयत्न करता रहा तथा वह इन वर्षों में लगातार गलत ही लिखता पढ़ता रहा। लेकिन 18 वें वर्ष में एक रोज रात को दो बजे उसने अपनी पत्नीको जगाया। पत्नीने कहा-सो जाग्रो। उसने कहा-सुनो। पत्नीने फिर कहा- सो जायो, सो जायो, मैं जानती हूँ, तुम पागल होना चाहते हो, तुम्हारी प्रतिदिन की यही कथा है. सो जाओ। प्रिसेप ने कहा- तुम एक बार सुन लो, फिर चाहे मत सुनना । उसने कहा- वया ? तो प्रिसेप बोला-सांची के प्रस्तरों में 'मा' भीर शायद 'द' लिखा हुमा है, क्योंकि 'द' जिस तरह से लिखा जाता है वह उसका ठीक उल्टा है भीर उसमें 'था' की मात्रा लग रही है, इसके बाद एक और संरचना है जो संभवतः 'न' प्रतीत होता है। यतः, संभवतः यह शब्द 'दान' हो। इस तरह से पिसेप की सकलता की कहानी प्रारम्म हुई ग्रीर उसने 'दान' से पढ़ना प्रारम्म कर ग्रीभेलेख का सम्पूर्ण पाठ पढ़ कर समान्त किया। इन लेखों को फिरोजगाह तुगलक के समय से पढ़े जाने का प्रयत्न हो रहा था और इन्हें 18वीं-19वीं शताब्दी में पहली बार पढ़ने का श्रेय जेम्म प्रिसेप की प्राप्त हुआ। इस प्रकार जेम्स प्रिसेप के प्रयत्नों से ग्रशोक के जितने भी ग्रमिलेख थे, वह पढ़े गये।

तो, इस प्रकार से पुरातत्व इतिहास का ग्राधार बना। मैंने यह सब कहानियाँ श्रापसे इसलिए कहीं कि श्राप सामान्य रूप से यह समभ सकें कि पुरातत्व केसे बना ? उसका विकास कैसे हुआ ? पुरातत्व के इतिहास में ऐसी अनन्त अद्भूत चीजें हैं, चलते-चलते में ऐसी एक कहानी और बता रहा प्रापने हरकुलिनियन का नाम सुना होगा। हरकुलिनियन का नहीं तो पॉम्पेई का नाम अवस्य सुना होगा। पॉम्पेई नामक इस नगर को पॉम्पेई ने बसाया था। वह जूलियस सीजर का सेनापित था। किसी वजह से दोनों में ठन गई और पॉम्पेई को भागना पड़ा क्योंकि जूलियस सीजर ने पॉम्पेई को पाथेसर के मैदान में युद्ध में हरा दिया था। पॉम्पेई नगर से भाग कर मिस्त्र पहुंचा मिस्त्र में जूलियस सीजर मी चला गया। उस समय मिस्त्र की रानी क्लियोपट्टा थी। वही क्लियोपट्टा जो बहुत मशहूर है कि अगर जितनी लम्बी उसकी नाक थी उतनी ही लम्बी नाक से जरा और लम्बी होती तो रोम में बड़े-बड़े सरदार और सेनापित उसके चुंगल में आने से बच गये होते। क्लियोपट्टा की जरा-सी नाक की यह कैंकियत हैं। तो पॉम्पेई ने मिस्त्र में शरण ली, इसी बीच जूलियस सीजर के वहाँ आने पर क्लियोपट्टा के पित ने पॉम्पेई का सिर कलम कर तमतरों पर रलकर मेजपोश से डक कर जूलियस सीजर को दिया, इस तरह मिस्त्र भी बच गया।

नेपुल्स नगर के निकट विहल्स नाम का एक ज्वालामुखी पहाड़ है और इस पहाड़ के निकट हरकुलिनियन और पॉम्पेई दो नगर बसे हुए हैं। आगस्टस सम्राट ने मृत्यु के समय कहा था कि दोस्तों! हमने रोम मिट्टी का पाया था और हमने उसे संगमरमर का बना दिया। वास्तव में पॉम्पेई ने हरकुलिनियन और पॉम्पेई को संगमरमर का बना दिया था। असिलयत में इन दोनों नगरों में सैन हों ही नहीं हजारों व लाखों संगमरमर की वेदिकाएँ बनी हुई हैं। सब इसका काकी भाग गिर गया है, परन्तु इसके वैभव को देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यह क्षेत्र कभी अभिजात्य वर्ग का निवास स्थल रहा होगा। वास्तव में रोम उस समय विश्व का समृद्ध केन्द्र था, उस समय रोम में भारत से मलमल, मोती, गरम मसाले स्नादि सनेकों वस्तुएँ विक्री के लिए जाती थीं। रोम की समृद्धि का पता इस एक उदाहरए। से स्पष्ट होता है—एक समय विजीगाण नाम का एक व्यक्ति रोम को जीतने के लिए गया और उसने जब रोम जीत लिया तो रोम के उच्चवर्ग का प्रतिनिधिम्मण्डल उससे मिला कि तुम्हें रोम छोड़ने के लिए क्या चाहिये? सो उसने

उत्तर दिया- मुक्ते तीन हजार पौण्ड काली मिर्च चाहिये। रोमवासियों ने उसकी इस मांग को स्वीकार कर लिया और वह विजीगाथ नाम का व्यक्ति वापिस लौट गया। ऐसा विचित्र नगर था- रोम।

इसी तरह की एक और कहानी है। जर्मनी में एक एलेक्सर राजा था और उसकी बेटी मारिया स्टेना का विवाह नेपल्स के राजा से हुआ था। उसे प्राचीन ग्रीक पढ़ने का शोक था, इसमें उसे पॉम्पेई का वर्णन बहुत अच्छा लगता था। एक दिन उसके बगीचे की जमीन समतल नहीं हो रही थी तो उसने जमीन को फावड़े से खोदने का आदेश दिया। जैसे ही फावड़े से खोदा गया तो एक मानव-सिर्द निकल आया। उसने व्यग्रता के कारण और उत्खनन करवाया। उत्खनन के बाद जी वस्तुएँ मिली उनमें तांबे की घोड़े पर बनी हुई मूर्तियाँ थीं। इस तरह पॉम्पेई नगर की खोज हुई।

एक दिन अगस्त की 24 तारीख थी और ईसा का 79 वां वर्ष था- और श्रीमान लोग वहाँ अधिक देर तक रुके थे। जब भी धन नगर में बहुत बरसने लगता है, तो रात में आदमी की नींद खुल जाती है, आदमी लोभी बन जाता है। तो श्रीमान् लोग भी जहाँ धन बरसने लगता है, ऐसी कैंफियत से जीवन बिताते हैं — रात को जागते हैं, दिन में सोते हैं। तो यह सब हुआ। वे चोगा पहने हुए थे, बड़े-बड़े खेले अपने रिनवासों में पड़े हुए थे, बहुत सारे पाकों में फैले हुए थे और सुबह होने पर वे घर की तरफ चले।

मंडियों में दूध बहुता चला जा रहा था, शराब बहुती चली जा रही थी।
पित्नयाँ एवं वे बाजार में खरीब-फरोस्त कर रहे थे। तब लोगों ने देखा;
एक गड़गड़ाइट हो रही है, इतने ही थोड़े समय में सारे नगर के ऊपर कोई चीज
पाउडर की तरह उन पर गिर रही है। वे कुछ नहीं समक सके, धीरे धीरे
घीर प्रावाज बढ़ने लगी। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि प्राकाश में उड़ते
पक्षी भुलस-भुलस कर नीचे गिरने लगे हैं। धीरे-धीरे, गर्मी बढ़ने लगी तथा
वहाँ पर उपस्थित लोगों के बदन जलने लगे। फिर लोग देखते हैं कि प्रगारे
बरसने लगे। यह सब घटना हरकु जिनियम और पॉम्पेई नगर के समीप हो
रहीं थी। थोड़ी देर बाद लोगों ने देखा कि पॉम्पेई नगर में जमीन से लावा

निकलकर बहु रहा है। ऐसा लगने लगा मानो जमीन और स्रासमान मिल गए हों। इसी तरह हरकुलिनियम में भी अंगारे बरसने लगे और वह पूर्ण्रूप से ग्रंगारों से ढक गया। लोगों को घरों में भी चैन नहीं मिला, लोगों को घर और बाहर दोनों जगह बैचेनी महसूस होने लगी। इस तरह से सभी मकान लावा ग्रीर ग्रंगारों से भर गए। यह लपटें, जो सिपियस ज्वालामुखी से उठी थीं उन्हें सीरियातक से देखा गया था। उस समय का चर्चित व महान इतिहासकार प्लिनी भी उस ग्राग में जलकर भस्म हो गया। वह उस समुद्र के ऊपर था मगर आग के बढ़वानल की तेजी से वह कहीं नहीं भाग सका। लोगों को साक्षात् यह महसूस हुआ कि जीवन कितना क्षणभंगर है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि एक व्यक्ति काउण्टर पर बिल देने को खड़ा है, बिल देकर वह दरवाजे तक झाता है और वहीं ढेर हो जाता है। दो लड़िकवीं सोने-चाँदी के सिक्कों को हाथ में लिये मागी चली जा रही थीं। दोनों सिक्कों को लिये हुए ही मर गई हैं। एक कुत्ता, जो जंबीर से बंघा हुआ है, जमीन से निकलने वाले लावे से मरकर छत से लटक गया और अगर धाप देखें तो वह भाज भी छत से ही लटका हुआ है। इन सब घटनाओं में सर्वाधिक दर्दनाक किस्सा यह है कि एक आदमी जो किसी और कारता से मर गया था, उसके परिजन उसे दफनाने के लिए कब्रिस्तान ले गये थे। उसी समय इस घटना के कारण उस गड्डे में, जो परिजनों ने उसके लिए खोदा था, वे सभी दवकर मर गए।

खर, इन सब वस्तुग्रों को पुराविदों ने खोज निकाला। इन सब अद्भुत वस्तुग्रों को खोज निकालने वाले पुराविद् का नाम जे के व्हीलर या। उसको इटली के बी.एस. कुगर में मना कर दिया गया था कि वह उन वस्तुग्रों को न खुए क्योंकि ये सभी वस्तुर्ए इटली की हैं। ग्रतः इनको प्राप्त करने के लिए उसने उस पादरी से मित्रता की जिसको इन सभी वस्तुर्गों को देखने का प्रधिकार था! व्हीलर ने उस पादरी के माध्यम से उस समय के ग्रन्थों की एकत्र किया तथा पढ़ा। एक दिन वह इटली की वी.एस. नगरी से अपने प्रकाशक को लिखने बैठा। उसने लिखा ''ग्राई वाँट दू '''''' इतने में उसके गले में एक फंदा गिरा और दूसरे ही क्षण लंजर की मार हुई। वह समक्ष भी नहीं पाया था कि डाकू लोग उसकी सभी एकत्रित वस्तुर्गों को ले सए। इस प्रकार व्हीलर की दर्दनाक मुत्यु हो गई।

इससे भाप भनुमान लगा सकते हैं कि एक पुराबिद को जीवन नितना कठिन एवं खतरनाक होता है, लेकिन किर भी वह अपनी कार्य करते हुए इतिहास के महत्वपूर्ण भाषार का निर्माण करता है।

#### साहित्य

विश्व की सभी सभ्य जातियों ने साहित्य की रचना की है। साहित्य, इतिहास व कला में एक मौलिक अन्तर यह भी है कि साहित्य और इतिहास का निर्माण केवल सभ्य जातियां ही करती है यद्यपि कला का निर्माण असम्य जातियों ने मी किया है। हांलांकि 'भा' शब्द से भाषा बनने में समय लगा है पर भाषा से साहित्य का निर्माण होने में और भी अधिक समय लगा है। यह सत्य है कि शब्द से भाषा का निर्माण होता है परन्तु भाषा साहित्य नहीं है। दोनों में अन्तर है। वह क्या अन्तर है जो शब्द से भाषा को मिला देता है तथा जो भाषा से साहित्य बना देता है।

व्यापक रूप से साहित्य जीवन में विषयस्य है। साहित्य समाज से विरक्त नहीं है अथवा उससे अलग नहीं है। साहित्यकार समाज में उत्पन्न होता है, समाज की भाषा को स्वीकार करता है, समाज के संस्कारों को स्वीकार अस्वीकार करता है तथा इसी प्रकार वह सामाजिक परम्पराधों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करता है।साहित्यकार एक वार सामाजिक परम्पराधों से स्वतंत्र हो जाए परन्तु वह साहित्य की परम्पराधों को अधिकतर स्वीकार करता है। इसमें भी वह सदेव साहित्य की सभी परस्पराधों को स्वीकार करे, ऐसा नहीं है लेकिन साहित्य की उन मूलभूत परम्पराएं जो साहित्य को आपा से अलग करती हैं, उनको वह अवश्य स्वीकारता है।

संहित्य श्रांगण की अनेक वीथियां हैं । साहित्य का इतवन बहुत अकार से हुआ है, उसका निर्माण भी अनेकों अकार से हुआ है। अनेकों बार कवि ने सीभी सरख बात जिसा देखा है वैसा ही कह दिया है तथा इसी प्रकार उसने अनेकों बार जिल्लास साहित्य का भी निर्माण किया है। कई बार वह समाजस्थ होकर साहित्य का निर्माण करता है। यहां पर यह कहना उचित होगा कि ऐसा

सर्वव ही नहीं होता है क्योंकि सभी साहित्यकार समाजस्य नहीं होते हैं। अनेक बार साहित्यकार अपने मीतर की तरफ भांकता है और अपनी बीती, आप बीती — चाहे वह कब्ट की आप बीती हो; बगावत की आप बीती हो — वह आप बीती कहता है, अपने बर्दाश्त की बात कहता है और अपने उद्देग की बात कहता है। अनेक बार वह सहज रूप से समाज को, उसकी परम्पराओं को; उसकी मान्यताओं - आस्थाओं को स्वीकार करता हुआ भी अपना व्यक्तिस्व उसमें स्थापित करता हुआ साहित्य का निर्माण करता है।

प्रव देखिए, जैसे; इन वीथियों को स्पष्ट करने वाली कुछ चीजें ग्रापके सामने रखता हूँ। हिन्दी के मिथिला निवासी एक सर्वाधिक प्राचीन मधुर सायक कवि ने बहुत ही सौन्दर्यपूर्ण तरीके से गाया —

"नव बुन्दावन, नव - नव तरुजन,

नव - नव विकसित फल ।

नवल वसंत, नवल मलयानिल,

मातल नव ग्रलि फूल ।

प्राप सब समक्ष गये होंगे! शब्दावनी कैसी है, बड़ी सरल है इसलिए समक्षने में दिक्कत नहीं होगी। इतनी सी बात समक्षनी है कि उसके सामने का चराचर जो है फूलों से लद गया है। प्रौर, सौन्दर्य, प्रकृति की सुषमा वह निहार रहा है, निहार कर चमत्कृत हो उठा है प्रौर जैसे उसकी बात घारा में फूट पड़ी है प्रौर उसने उक्त पंक्तिया कहीं हैं। लेकिन, सदा कि बाह्य को ही नहीं देखता। कई बार वह प्रपने को देखता है, समाज से अपने सानिध्य को देखता है; समाज के प्रति प्रतिक्रिया को कहना है। जैसे, फ़िराक कहना है —

"रात भारी है शमा पे जिस तरह

हमने तमाम उम्र गुजारी है इस तरह।"

वह अपने भीतर को देखता है और दर्द से कह उठता है — शमा जो देखते हैं आप मोमबत्ती, जो तिल - तिल करके जलती है। सारी रात जलती रह सकती है तिल - तिल करके। पर, वह एक रात उसके उपर भारी हुआ करती है। महज एक रात वह जलती है। पर, किया कहता है कि वह कुछ नहीं है हमारे सामने; एक रात उसे जलना पड़ा मगर में तो सारी जिन्दगी जलता रहा

हुँ, जैसे कि मोमबत्ती जलती है, जैसे शमा जलती है। रियाज लिखता है कि-"बैठा हूँ पैर तोड़ के तदबीर देखिए. मंजिल क्दम से लिपटी है तकदीर देखिए।"

सारी जिन्दगी वह यह को आश करता रहा कि आहार जुटाले। नहीं जुटा पाया। दोस्त को उसने लिखा कि जीवन की स्थिति ऐसी हो गई है जिल्दगी इस कदर मायूसी उत्पन्न कर रही है कि ग्रव की जो तकदीर सोची है दोस्त, उसकी तुम भी दाद दोगे, तारीक करोगे। प्रव तक जितना सामान मुहैया करना चाहा अपने लिए वह नहीं हो सका। मगर अब की जो मैंने उपाय किया है उसकी तुम तारीफ करोगे। वह तारीफ करने की चीज क्या है? कहता है, घुटने ही तोड़ दिए, चलना बाकी नहीं रहा। जब जाना नहीं रहा मंजिल को तो मंजिल पैरों से लिपट गई है साकर । तो, वह कहता है, इस बार जो हमने उपाय किया है उसकी तुम भी दाद देना कि ग्रव चलना ही नहीं रहा मुक्ते; क्योंकि ग्रपनी कमर ही तोड़ दी मैंने, अपने घुटने ही तोड़ दिये। इसलिए मंजिल आकर कदमों से लिपट गई। ऐसी तकदीर कभी किसी की हो सकती है? ये तदबीर जो मैंने की, इसका नतींजा यह हुआ कि तकदीर ही बदल गई और मंजिल कदमों से आकर लिपट गई! बड़े दर्द की चीज है, आप इसे समर्से। 1 to 14 2 to 14 2 to

ु और जब शायर या किव जाम भी शीरा ढालता है, प्याले में हाला ड़ालता है, अवीर होता है, कादिन्बनी पीना चाहता है तब कुछ धौर तरह की बात करता है। वह; जैसा गालिब ते किया। गालिब कहता है, बहुत लिखा है गालिब ने आप जानते हैं. बहुत जबरदस्त वार्शनिक है बह, सुन्दरतम उसने लिखा है, बड़ी निष्ठा से लिखा है, बड़ी म्नास्या से लिखा है उसने। ग्रीर, लोगों का तो यह कहना है कि फारस में भी लोगों ने इतना खुबसूरत नहीं लिला और उसका जिक करते हुए लोग नसराधी को भूलते हैं, नसीर फिरदौसी को मूलते हैं। ऐसा श्रम्छा गालिब लिखता है । दर्द की बात जसकी फ़िर कहुंगा, पहले जुल्हीस की बात सुनिए या उससे मी बढ़कर उसके व्यंग्य की बात सुनिए। कहता है, कि इन्सान को मैंने बहुत खोजा, इन्सान को बहुत

सीजा मगर पाया ऐसे इन्सान को जिसने हमें ही काटा । कहता है कि-

''बस के दुश्वार है हर काम का श्रासौ होना, ग्रादमी को भी मयस्सर नहीं इन्सौ होना।''

भादमी पैदा तो होता है भादमी, मगर इन्सान नहीं होता। संस्कार उसका महीं होता है कि वह इन्सान हो जाए। हर कोई गोया इन्सान नहीं होता। मीर लिखता है—

> "मत सहज हमें जानो, फिरता है फलक बरसों, तब खाक के परदे से, इन्सान जनमते हैं।"

इन्सान का जन्म जो होता है वह खाक के परदे से; जिसके ऊपर कि फलक बरसों घूमता रहता है आसान नहीं है इन्सान का होना। इन्सान बनना आसान नहीं। क्यों? क्योंकि वह कहता है कि ऐसा भी जमाना आया है, ऐसे भी दिन आये हैं जब आहार तो खंर मयस्सर नहीं हुआ, भोजन तो नहीं मिला; मगर मुक्ते उसकी कुछ परवाह नहीं; जितनी परवाह तब हुई जबकि इन्सान, इन्सान न रहा आदमी हो गया। कहता है, कि अब उसका नतीजा अह हुआ कि—

> "पानी से सग गुजीदा, डरे जिस तरह असद, डरता हूँ आईने से मरदम गुजीदा हूँ।"

जिस तरह कुत्ते का काटा हुआ आदमी पानी से भागा करता है, डरा करता है, वैसे ही आदमी से डरने लगा हूँ। क्यों? क्योंकि आदमी का काटा हुआ हूँ: आदमी ने मुक्ते काटा है इसलिए आदमी से डरने लगा है, वह । आदमी से इतना नहीं डरने लगा जितना आईने से डरने लगा। उससे बढ़कर अगर आईने के सामने वह खड़ा हुआ तो आदमी की शक्त दिखलाई पड़ जाएगी उसे, अपनी शक्त ! और वह आदमी का काटा हुआ है।

इस तरह गालिब कहता है, एक स्थिति ग्राती है जब ग्रादमी जिन्दगी से लाचार होकर वेपरवाह हो जाता है। जब वह यह समभने लगता है कि कुण्ठा उसे मार डालेगी, कि जमाना उसका दुश्मन हो गया है; समाज उसका आहार तक मुहैया नहीं करता, ऐसी स्थिति उसकी ग्राती है तब खुदा की राह पर वह ग्रपने को छोड़ देता है ग्रीर कहता है—

"री वे रक्शे उम्र कहां देखिये समे ?"

उम्र का घोड़ा बेलगाम छोड़ दिया है, वह बेलगाम चल पढ़ा है अपनी राह पर सरपट—

> "रो पै रक्शे उम्र कहाँ देखिये थमे. न हाथ बाग पै है न पां है रकाब पै।"

न तो बाग के ऊपर हाथ है भेरा भीर न रकाब में पैर ही है। देखिये, कहाँ तक भागता है यह घोड़ा उम्र का. कहीं ठहरता है। ये स्थिति हो गई है।

तो, शायर या कवि एक तो वह हुआ करता है जो स हित्य की रचना करता है। समाज के अपेड़े खाता है, तकलीफ ज्यादा हो तो लिखता है, संमाजस्य होकर लिखता है। समाज का विरोध नहीं करता, समाज के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता । सभाज की बहुत सी चीजें उसे बेजां लगती हैं, उनके खिलाफ चाहे तो बंगावत करें मगर वह समाज विरोधी कभी नहीं होता। गालिब की स्थित यही है, ऐसा नहीं है कि सारे साहित्यकार ऐसे ही होते हों। मगर, इस देश का जो साहित्यकार है उसने अपनी बात दूसरे तरीके से भी कही है। तुलसीदास ने कहा कि, मैं तो साहित्य का अपने लिए ही निर्माण करता हूँ, प्रपने सुख के लिए, अपने अन्तः सुख के लिए। रघुनाथजी की गाया जो जिस रहा हूँ रामचरितमानस' वह इसलिए लिख रहा हूँ कि जो सुरभी की घारा की तरह प्रत्येक जन को छुए और उसे पवित्र कर दे, पावन कर दे। भौर, यह प्रतिज्ञा उनकी विस्कुल सही थी। क्यों ? क्योंकि जिस काल में दे लिखने लगे थे, उस काल में बड़े-बड़े दार्शनिक काशी में थे और तब वह वहाँ गये। संस्कृत में काफी निष्ठा थी। जो योड़े-से मलोक ब्राज वह छोड़ गये हैं मंगलाचरएा के रूप में, उनसे पता चलता है कि ब्रगर वह चाहते तो, संस्कृत में भी वह काफी उम्दा साहित्य निर्मित कर सकते थे। मगर न तो उसने ब्रजभाषा चुनी, जो उस काल की खड़ी बोली की जगह थी। खड़ी बोली नहीं थी तब इस तरह मगर उसकी जगह स्थापन्न यही थी। उस समय के साहित्य का स्तर ब्रंज भाषा ही थी जिसमें उस समय का साहित्य लिखा जाता था। उसको स्वीकार नहीं किया, संस्कृत को उसने स्वीकार नहीं किया। गाँव से उठा और ग्रस्सी में, जो काशी में है. काशी का गाँव ही समिभिये उसे, उसमें जाकर वह बैठा। किसी दार्शनिक के पास नहीं गया

स्रीर लिखने किसमें लगा? गँबार भाषा में — गाँव की भाषा वह लिखने लगा क्योंकि उसकी तो प्रतिज्ञा थी कि मैं तो ऐसा साहित्य लिखना चाहता हूँ जो सुरमी की तरह, गंगा की धारा की तरह बहे और प्रत्येक काल को झ करके उसके संस्कारों को पावन कर दे? इस विचार से उन्होंने लिखा और इस प्रतिज्ञा का उपयोग भी बड़े गलत ढंग से हमारी हिन्दी में ही किया गया है।

एकाथ साहित्यकार ऐसे भी हुए कि उन्होंने कहा, कि तुलसीदास ने कहा है कि मैं साहित्य कहता हूँ, अपने हृदय के सुख के लिए, आत्मसुख के लिए कहता हूँ। उन्होंने कहा कि, हम भी अपने आत्मसुख के लिए साहित्य कहते हैं। उनके संस्कार और थे, हमारे संस्कार और हैं। उन्होंने अपने संस्कारों के अनुरूप किया, हम अपने संस्कारों के अनुरूप करते हैं। परन्तु प्रतिज्ञा हम दोनों की एक ही है, मैं भी आत्मसुख के लिए कहता हूँ।

परन्तु तुलसीदास में भौर जनमें कितना फर्क था, यह उन्होंने नहीं समभा। जो उनका ग्रात्मसुख था- तुलसी का- वह नागार्जुन के महायान की तरह था। हीनयान ग्रीर महायान, बौद्ध-धर्म के दो प्रमुख सम्प्रदाय हैं। नाम न हीनयान है न सच पुछिये तो महायान । फिर भी महायान नामकरण नागार्जुन ने किया था, परन्तु हीनयान का नाम 'हीनयान' नहीं पड़ा था तब तक, जब तक कि महायोन नहीं श्राया। महायान से सैंकड़ों वर्ष पहले चलते रहने पर भी हीनयान का अपना हीनयान नाम नहीं था। उसका नाम था अहंत्वाद। पर महायान जब हुआ तो महायान ने उसकी वह नाम दिया। जैसे, आज मेरे एक मित्र ने पूछा था वाममागं के सम्बन्ध में। वाममागं अब पाँजीटिव धर्म बन गया है। एक पाँजीटिव, स्वीकारात्मक दर्शन बन गया है। मनर यह वास्तविकता में ग्रालोचनात्मक शब्द है, यह ग्रालोचित शब्द है, यह पूर्व प्रश्न है जिसे कहते हैं। वाम पक्ष इसलिए है कि दक्षिए पक्ष है। जिन लोगों ने अपने को दक्षिण पक्ष माना है यानी सहीमार्गी माना है, जैसे इसे दाहिना हाथ भी कहते हैं थीर सीघा हाथ भी कहते हैं। तो, वह दक्षिए। मार्ग उन्होंने मान लिया उसे कि जिस सम्प्रदाय की, जिस विचार की, विचार-सरिए। को वह स्वीकार करते हैं और उस सब को उन्होंने वाममार्ग कहा, जो उनके

अनुकूल नहीं पड़ा। अब वाममार्गऐसा बन गया कि जिसका मतलब है लेक्ट अपने आप में पॉजीटिव है मगर वाममार्गनाम जो है, यह गाली दी गई है उन लोगों को जिन्होंने सीचे आस्तिकवाद को स्थीकार नहीं किया। तो, उसी प्रकार जब महायान हुआ तो उसने आहंत्वाद को हीनयान कहा। कारण क्या है ? यान कहते हैं चाहन की, यान कहते हैं जहाज की, नौका को जो समुद्र पार करा सके। ग्रह्त्वाद का मतलब यह है कि मैं अपने मोक्ष की कोशिश करूँ। में प्रगर प्रापको बौद्धिसत्व बनाने की कोशिश करूँ तो वह अर्हेत्वाद हुआ। मगर इसका मतलब तो यह हुआ कि मेरा यान बड़ा छोटा है, मैं अकेला ही उस पर सवार होना चाहता है। दूसरा आया उस यान के ऊपर कि नौका गर्क, पानी में डुब गई। महायान जो बनाया नागाजून ने उनका यह कहना था कि हमारा तो महायान है। क्यों कि बौद्धिसत्व ने यह कहा था-बुद्ध ने-, बौद्धिसत्व के स्वरूप में उसने यह कहा था कि तब तक में निर्वाण प्राप्त नहीं कर सकूंगा, निश्चय करके प्रतिज्ञा करता हं कि जब तक एक भी जीव धरा पर ग्रनिवंध्य रह ठीक वैसे ही जैसे बाद में ईसा कहते हैं कि मैं संसार का सारा पाप अपने सिर पर लेता हूँ और सारे संसार को निष्पाप कर रहा हूँ। लेकर जब बौद्धिसत्व ने कहा कि जब तक एक भी प्राशी धनिबंध्य रह जाएगा तब तक मैं निर्वाण में अवेश नहीं करूँगा। इस स्थिति को लेकर नागार्जुन ने उसको कहा कि यह महायान है नेयोंकि यह यान इतना बड़ा है कि जिसमें सारे संसार के प्राम्ती अगर चढ़ें तो भी पार कर जाएँ, डूबने का कोई अंदेशा न रहे। उन लोगों ने जिन्होंने अपने को महायानी कहा उन्होंते अहं वाद को हीनयान कहा, लघुयान कहा, क्योंकि मात्र वह अपना उद्धार था, अपना जो मोक्ष या केवल उसके लिए ही वह प्रयस्न करते थे। यही स्थिति हुई, जो ब्रादमी कहता है 'स्वान्त सुखाय', जो यौन साहित्य के जिसने वाले भी ग्राज हैं, ग्रत्यन्त ग्रवलील साहित्य के जो लिखने वाले हैं, मैं पहले ग्रापको बता दूं कि इलील और अक्लील यह कला में या साहित्य में नहीं होता। केवल उसका निरूपए। जो होता है, उसकी परिशाती जो होती है उसकी देखना होता है कि वह इलील है या घश्लील ! समूचा जीवन जो है, उसको प्रेरित जो करता है प्रगर वह ग्रादमी, वह साहित्यकार केवल यौन की तरफ

यानी अश्लील की तरफ है तो उसको सत्साहित्य नहीं कहते। श्रीर, श्रगर यौन या प्रश्लील या प्रगार एक ग्रनुपात में ग्राये तो न केवल वह साधु है बल्कि वह अपेक्षित है, वह अनिवायं है। जीवन जो है वह शरीर का धर्म है, वह जीवन मोजन करता है, आहार के बगैर टिक नहीं सकता। अगर ग्राहार नहीं है तो जीवन नहीं है भीर इसीलिये भ्राप लोग जाने की एक तन की भूख होती है, एक मन की भूख होती है। तन की भूख तो शरीर का धमं है, ग्राहार उसके लिए निषिचत रूप से चाहिए। ग्राहार नहीं रहा तो धमं का साधन जो है अरीर 'फल धमं साधन' वह मिट जाएगा। इसीलिए ग्रावश्यक है कि तन की भूख नितान्त ग्रावश्यक है। पर, ग्रादमी सुबह खाना खाए और उसके बाद किर चांवल चुनने लग जाए और फिर खाना बनाए, लाए और फिर चांवल चुने और फिर बनाए, फिर लाए तो उसको क्या कहेंगे? उसरो पेटू कहेंगे। ठीक यही स्थिति है यौनधर्म की भी, प्रुंगार की भी; जिसको इलील-धवलील कहते हैं आप। उसका आरीर का एक अनुपात है, जीवन में उसका भी एक अनुपात है। अगर वह स्थिति न रहे तो जाति समाप्त, भारे विश्व का विनाम हो जाए, जीवन न रहे । जैसे आहार आवश्यक है वैसे ही भय, निद्रा, मैथून ये शारीर के धर्म हैं। लेकिन, उसमें एक अनुवात होता है। अगर वही अनुवात कायम रहा, जो आहार का कायम रहता है श्रीर शरीर को बारण किये रहता है, बीवित रहता है, उसी प्रकार ग्रगर वह भी रहा तो श्लील ही कहलाएगा भीर सीमा को लॉघने पर वह विलासी कहलाएगा। क्योंकि जैसे कि एक पेटू होता है वैसे ही वह एक विलासी कहलाएगा।

दोनों की ग्रावश्यकता है जीवन में, मगर अनुपात में। श्रीर, साहित्य में दोनों का होना नितान्त ग्रावश्यक है। इसीलिए तुलसीदास ने, जो प्रथम रूप में भक्त थे, वे भूले नहीं कि राम श्रीर सीता की कथा कहनी है; वे भूले नहीं कि जनक की वाटिका में जा करके श्रीर लक्ष्य करके छोटे माई से कहें कि, लक्ष्मग्रा! जनक की बेटी यही है, जिसका स्वयंवर हो रहा है......

इसी बात को स्वख्रव्यतावादी साहित्यकार भी कहते हैं कि मैं तो स्वछन्द हूँ। हाथ में मेरे कलम है, नीचे कागज है और कलम-दवात से लिखते चले जाना - जैसे मन से निकले, उच्चरित हो बैसा लिखना - हमारा घर्म है, श्रौर वे कहेंगे कि हम तो स्वांत:सुखाय लिख रहे हैं। श्रौर श्रपनी बात को सही स्थापित करने के लिए वे कहते हैं स्वांत सुखाय किसी श्रौर का दिया हुआ नहीं है, तुलसीदास का दिया है।

भ्राप किसी चीज को उठाएँ तो उसके सामने वाली चीज को संभालकर रखें। ग्रीर ग्रगर ग्रापने उसे हिलाया तो उसका सन्दर्भ बिगड़ जाएगा। श्राप भ्रपनी स्थिति भौर तुलसीदास की स्थिति को भूल गए । तुलसीदास प्रवृजित थे, कुटुम्ब नहीं था उनका। उनका ग्राकार बढ़ करके, उनका परिवेश बढ़ करने छ। गया था। ने समूचे समाज के साथ एकाकार हो गए थे, क्रीर वे प्रव्रजित हो गये थे। उनके साथ कोई गुजाइश नहीं थी कि वे किसी प्रकार का 'नेपोटिज्म' करें, भाई-भतीजाबाद करें; इसकी गुंजाइश नहीं थी। उनका लाम श्रीर उनकी उपलब्धि वही थी, जो उस जन-समूह की थी जिसके लिए वे लिख रहे थे, ग्राइडेंटिकल हो गये ये वे साधारगा समाज के साथ । इसीलिए उनका 'स्वांत.सुखाय' परांत.सुखाय था। जो लोग थे, उन सबके प्रमुक्त उनकी चेतना हो गई थी। पर जो लोग एकाकी हों. 'बाइसोलेटेंड हों; समाज से अलग-बलग अपनी स्थित बना रखते हों, प्रतिक्रियावादी हों, समाज के विरुद्ध हों, वे प्रपने की कहें कि स्वांत:सूखाय लिख रहे हैं तो हम कहेंगे कि आपका अहत्वाद है, महायान नही। आप समाज के लिए नहीं लिख रहे हैं, भ्रीर अगर आप यह कहना चाहें कि मुक्ते कुछ परवाह नहीं, मैं समाज के लिए नहीं लिख रहा हूँ। तो, मैं कहुँगा, अगर आपने प्रेस को अपना साधन बनाया, खबरदार; और प्रेस के जरिये मुभ्रे खुना चाहा तो मैं यह चाहुँगा कि ग्रापकी उँगलियाँ देख लूँ कि कितनी गन्दी हैं जो हमें छूती हैं। हमें भी यह ग्रविकार है, पाठक को भी यह प्रविकार रहेगा जानने के लिए। क्यों? क्योंकि स्नाप सामाजिक धर्म को स्वीकार करते हैं, प्रेस को ग्राप स्वीकार करते हैं यानी कि ग्राप चाहते हैं कि ग्रापका साहित्य जो द्यापने रचा है, वह जन-जन में फैले, लोग उसकी पढ़ें। पाठक के साथ शरीक हो जाते हैं जैसे आप शरीक हैं उसके लिखने वाले। वैसे ही वह पाठक हो जाता है। इसीलिए हमारे यहाँ जो लक्ष्य साहित्य के निर्माण

का था उसमें उन लोगों ने उसकी एक परिधि बनाई; एक प्रसिज्ञा बनाई। उसमें उन्होंने तीन बातें रखीं—एक तो यह कि प्रश्चय हो; प्रेम की पुकार हो, जिसकी तरफ गुजरूँ, हम भुकें उसकी भीर आकृष्ट हों। अंग्रेजी में कहा हैJourney for Love दूसरी बात जो हो वह है Test for Knowledge केवल एक व्यायाम के लिए हम साहित्य की रचना न करें। हम वस्तुस्थिति का दर्शन करना चाहते हैं। ज्ञान का उपार्जन जो कई रूप में हो सकता है परन्तु मूल रूप से वह साहित्य के भीतर आता है। और तीसरा Symphathy for all living beings, जितने प्राणी हैं जितने प्राणवान जीव हैं उनकी अपने में समाहित कर लेना, उनके प्रति हमदवं हो जाना। जैसे, जब कालिदास वर्णन करता है; एक इलोक सुनिए उसका—

बैठा हुआ है दुष्यन्त श्रीर बसंत छा गया है या छाने वाला है। कामदेव सेनानी बन कर श्राता है, बसंत साथ श्राता है— कूकने वाले पिको के साथ श्राता है, कोयल के साथ और सब तरह के फूलों के साथ श्राता है जो बसंत में फूलते हैं। जैसे श्राम मंजरियां, जैसे कुरबक का पुष्प श्रोर ये सारे श्राते हैं जो विभूतियां हैं बसंत की। श्रीर दुष्यन्त बैठा है। उसकी प्रिया चली गई है या उसने निकाल दिया है स्वयं। वह बैठा चित्र बना रहा है। किस तरह से भारतीय साहित्यकार समाहित करता है चराचर को, उस पर एक नजर डालें।

बसत गरजने वाला है, धाम की मंजरियां भर गई हैं आमों के ऊपर; धाम बौरा गये हैं। कहता है कालिदास—

> "चूतानां चिरित्तगंतापि किलका बब्नाति न स्वं रजः, संनद्धं यदिप स्थितं कुरबकं तत्कोरकावस्थया । कण्ठेषु स्खलितं गतेऽपि शिशिरे पुस्कोकिलानां कतं, शङ्को संहरति स्मरोऽपि चिकतस्तुगार्थकृष्टं शरम् ॥"

संसार के साहित्य में ग्रापको ऐसी बात. ऐसी पंक्तियाँ नहीं मिलेंगी। जो ग्राम हैं वे बौरा गए हैं, उनके ऊपर मंजरियाँ भर गई हैं। कोश उनका पुष्ट हो गया है। ग्रगर कोश खोल दें तो पराग बरस जाए चराचर पर ग्रौर जमाना महक उठे; कुछ देर नहीं है। मगर मंजरियों की निगाह जब जाती है उस मनुष्य के ऊपर जो दुःखी बैठा है, जो संसप्त बैठा है तो वह अपने को रोक लेती है, अपना कोश बन्द कर लेती है – ना, आज पराग नहीं भरने दूँगी, ऐसा कहकर थाम की मंजरियों कक जाती हैं—

"संनद्धं यदिप स्थितं कुरवकं तस्कोरकावस्थया ।"

सरोपा कुरवक का फूलों से लद गया है। नीचे से ऊपर तक सारा पेड़ मुकुलों से लद गया है, फूलों से नहीं, कलिकाओं से लद गया है। जरा-सा बयार बहे और चटक जाएँ कलियाँ, प्रफुल्लित हो उठें।.......

कण्ठ के भीतर कुक सागई है, अब फुटने ही वाली है कि जजर पड़ती है दुष्यन्त के ऊपर। तब वह, जैसे कहा उसके लिए 'तत्कोरकावस्थया' वैसे ही कहते हैं — ''कण्डेपुस्खलितं गतेऽपि शिशिरे पुस्कोकिलानां रुतं।' कोकिला जैसे उसके कण्ठ में प्राकर एकदम कूक-सी जाती है। श्रीर तब क्या होता है हाल कामदेव का ?- 'शंड्की संहरति' उसके साथ के जितने पार्धद हैं, जो हमलावर हैं, उनकी यह हालत हो गई है तो सेनानी क्या करें? शङ्की संहरति स्मरोऽपि चिकतस्तूणार्घकुष्टं शरम्' तरकश से जो ग्राधा सींचा तीर है उसे तरकश में चुप्चाप लौटा देता है। इसे आपने देखा कि कैसे चराचर को हर लेता है। चराचर की यह स्थिति है कि कभी भी संस्कृत का किव या भारतीय कवि अपने को विलग नहीं करता चराचर से । वह न केवल प्राशियों की बात करता है, चलने-फिरने वाले प्राशियों की बल्कि फुल-पत्रों को भी उसी तरह साधता है जैसे उसमें न केवल जीवन है, न केवल ग्रात्मा है बल्कि उसका सामान्य व्यक्ति के भीतर व्यक्तित्व है। जब उमा चलती है पल्लविनी की तरह, शिव की विजय करने चलती है तो सारा चराचर असे वसंत से उमंग उठता है-

> "मधुद्धिरेक: कुसुमैक पात्रै पपौ त्रियांखामनुवर्तमान:---

लयाल कीजियेगा, नमा कोई शायर लिखेगा उद्दं का इस तरह "मधुद्धिरेफ-

कुसुमैंक पात्रें मधुप जो है, मधुकर वह फूल को तोड़ता है, उसका जाम बनाता है; खिले हुए फूल की प्याली बनाता है ग्रीर उसमें मधु को डालता है। संस्कृत में मधु के दो अर्थ होते हैं; शहदं भी ग्रीर शराब भी — "मधु द्विरेफ कुसुमैंक पात्रें"; एक पात्र है, प्रिया के लिए वह कोई दूसरा पात्र नहीं लेता एक ही पात्र है। दो जने बैठे हुए हैं, दो जाम पी रहे हों, ऐसी बात नहीं है; एक ही पात्र है। वह कुसुमरूपी पात्र को लेता है श्रीर उसे मधु से भर देता है— 'पपी विशां स्वामनुवर्त्तमानः' पहले प्रिया को पिला देता है; जो बचा हुग्रा हिस्सा है उसको वह स्वयं पीता है, उसके बाद —

मधुद्विरेफः कुसुमैक पात्रे पपौ शियां स्वामनुवर्तमानः । शुरोगा च स्पशं निमीलिताक्षीं मृगीमकण्डूयते कृष्णासारः ॥

काला मृग ग्रपनी त्रिया, जो मृशी है, उसको धीरे धीरे ग्रपनी सींग से खुजाता है और उसके स्पर्श से जो अर्थनिमिलित हो उठती है मृगी जो उन्मीलित हो जाती है, जो कली के रूप में उसका मुख सम्पुट हो जाता है, खिले कमल के विरोध में जिस प्रकार ऐसी जो हो जाती है, उसको हल्के-हल्के सहला रहा है। यह चराचर स्थिति है, केवल, मनुष्य नहीं है। संस्कृत के किंव या भारतीय कवि अपने अद्भुत सौजन्य या शक्ति को मनुष्य तक ही सीमित नहीं रखता। इससे ग्रीर थोड़ा सा आगे वहें तो सरोवर है. हाथी है वे जल में सचरण कर रहे हैं कमलों का ग्राहार कर रहे हैं, जो हियिनियां हैं उनकी तरफ बढ़ती हैं, विशेषकर एक हथिनी जो उसकी प्रिया है। वह कमल की रज से गमक रहे पानी को सूंड में उठाती है, पहले सूंड में भरकर उसकी देखती है ग्रीर फिर हाथी को देती है। इसके पीछे संभवतः यह भाव है कि कहीं पानी में जहर न हो, पानी खराब न हो, कहीं धोखा न हो जाए इसलिए वह चल कर देती है, उस जल की हाथी स्वीकार कर प्रपनी सूड को हथिनों की पीठ पर रखता है। नवा मानव व्यवहार इससे अधिक रसवत् हो सकता है? इससे अधिक बढ़कर हो सकता ? ந்தை இரும் கிரச்சி

इसी प्रकार एक अन्य दिवरण है। शिव समाधि में बैठे हैं और द्वार पर

नंदी खड़ा हुम्रा है। देखिए, उसका मनुष्यवत् ग्राचरण उमा ग्राती है, नंदी जो द्वारपाल की तरह खड़ा है। उमा कहती है —

"लतागृह द्वार गतोऽथनन्दी वामप्रकोष्ठापित हेमको: ।

मुखापित काङ्गुलिसंत्रयैव मा चापलायेति गएगान् व्यनैषीत् ॥

शिव समाधि में बैठ हैं । गण लोग हैं किसी का मुँह उधर है, किसी का सिर
बहुत बड़ा, कोई बिल्कुल बौना, कोई पर्वताकार है । चंचल ऐसे कि पैरों में जैसे
गति है, इसलिए उनको संमालना बहुत जरूरी है; क्योंकि शिव समाधि में हैं ।
तो, इस तरह से वह नन्दी राजदण्ड धारएा किये हुए खड़ा है और ऊँगली को
होंठ पररखे हुए है और कहता है—सावधान,कोई हिलना मत.... माचापलाय....
हिलना-दुलना कोई मत । भौर नतीजा इसका यह होता है कि —

"निष्कम्पवृक्षं निभृतद्विरेफं मूकाण्डजं शान्तमृगप्रचारम् । तच्छासनात् काननमेव सर्वे चित्रापितारम्भमिवानतस्ये ।।"

ग्रक्षरों का चुनाव भी सोचिएगा जरा; शान्त में ग्राकारान्त जहाँ-जहाँ ग्राएगा भापको मालूम होगा- बड़ी जबरदस्त शक्ति द्या गई है शब्दों के चुनाव में। नतीजा क्या हुआ इसका? इस तरह से एक ऊँगली होठों पर रखी । 'बुप, ख्बरदार; हिलना - डुलना मत! इसका नतीजा यह होता है कि, "निभृतदिरेफं मुकाण्डजं शान्तमृगप्रचारम्" भीरे धवरा कर जो फूल के भीतर छिप जाते हैं भीर 'निष्कंप दूस' जो हवा के लगने से कांप रहे थे. हिल जाते थे, वे चुप हो जाते हैं; शान्त हो जाते हैं, हिलना-जुलना उनका बन्द हो जाता है और जो अण्डे से जो उत्पन होने वाले पक्षी ब्रादि हैं, वे परिन्दे जो हैं वे शान्त हो जाते हैं "शान्तमृगप्रचारम्" मृग कौन ? पशुश्रों का जो चलना-फिरना है वह बन्द हो जाता है। ऐसी स्थिति में "तज्ञ्ञासनात् काननमेव सर्वं चित्रापितारम्भमिवानतस्थे" जैसे, लगता है कि सारा कानन, सारा जंगल चित्र के भीतर ग्रंतित कर दिया गया है; कोई हिलता-बुलता नहीं है।ऐसी स्थिति में शिवा बाती है, उमा बाती है। ख्याल की जियेगा; मैं बता रहा था कल, कि वह हमदर्दी, वह जो दूर तक खूने वाली हमदर्दी है उसका जिक्र कर रहाया। लेकिन उसके साथ ही इसको देख लें। ऐसा नहीं है कि जिसको हम अश्लील कहते हैं उसको कालीदास ने छुया नहीं है; क्योंकि जैसा मैंने कहा. कला श्रीर साहित्य में श्लील श्रीर श्रश्लील नहीं होता। केवल

मुन्दरता होती है .....।

जसके बाद जब नंदी शिव से कहता है, जमा पधार रही हैं।
शिव धीरे से कहते हैं, आने दो। वो भी लताद्वार से जरा-सा सरक जाता है, जमा अन्दर प्रवेश करें—इस तरह का इशारा करता हुआ। जमा अन्दर जाती हैं। हाथ के जो पुष्प हैं वह घरणों पर चढ़ा देती हैं और शिव ऊपर देखते हैं। देवताओं का भेजा हुआ कामदेव ऊपर दृक्ष पर वैठा हुआ है घनुष ताने हुए, प्रत्यंचा खींचे हुए। क्योंकि प्रत्यंचा कानों तक खींची हुई है और एक गोलाकार चक्र बन गया है। वहाँ वह इन्तजार में बैठा है। उसने जिब की समा देखी तो डर के मारे हाथ से घनुष नीचे सरक पड़ा। तो वह हतोत्साहित हो गया। जब उसने उमा को चलते हुए देखा तो सारा चराचर उमा के कारण बसंत में पग गया है, पिणित हो गया है और उसने जमा को जब देखा बैठते हुए इस अद्भुत विक्रम के साथ जो सौंदर्य का विक्रम है तो उसने घीरे से गिरा हुआ घनुष उठाया और उसको चक्राइत कर उस पर सम्मोहन नाम का बागा रखा और भेदने के लिए शिव को तैयार हुआ। चोट लगी, सम्मोहन का असर हुआ। जैसे ही फूल पैरों पर पड़े वैसे ही आंखें ऊपर उठीं और, कहाँ जाते हो—

"उमामुखे बिम्ब हल।घरोष्ठे थ्य पारयामासविलोचनानि ।"

मैंने आपको बताया था, आकारांत का खयाल कीजिएमा "क्यापारयामास— ये लगातार तीन-चार उन्होंने आकार दिए सम्बाकरने के लिए और व्यापार का अंग्रेजी मन्द हुआ 'विजनेस' लेकिन. इस विजनेस में अूत्तेता नहीं हैं, इसमें चापलूसी नहीं है, बोमे-बीमे असर होने की बात है। व्यापार धीरे-बीरे असर करता है और यह कहता है— "व्यापारयामास विलोचनानि।" उमा के जो लाल होंठ हैं उन पर जैसे ही शिव के नैंव जाकर लगे और जैसे ही चन्द्रमा खींचता है सागर को, जैसे उसकी ऊमियां चलने लगती हैं, ऊपर-नीचे को तरंगावित होने लगता है, उसी प्रकार अबिं जो हैं वह ऊपर-नीचे, नीचे-ऊपर, ओष्ठ तक और अधर पर और अधर से ओष्ठ तक ऐसे लहराने लग गई हैं आंखें "व्यापारयामास विलोचनानि।" और थोड़ा-सा अपनी ऊँचाई से उतर कर कालिदास ने ऐसा कुछ वर्णन किया है कि जो अनेक लोगों को

णायद लगे कि थोड़ा-सा बाजाह है। बाजाह बिल्कुल नहीं है। वही जीवन है जो वे बता रहे हैं कि ऐसी स्थिति जब हो जाए कि शिव की आँखें मण्डराने लग जाएँ होठों के ऊपर तो उमा क्या करे? लगता है जैसे, सीन करप्ट हो गया और नतीजा क्या हुआ, क्या किया उमने कि.... सुन्दर से सुन्दरतम कैसे हो जाये तो, उसने क्या किया! आँखें बड़ी-2 थीं, उपान फैले हुए थे कानों तक। हिन्दी के किब ने कहा है कि किस तरह आंखें ऐसी हों कि कान से बात करने लग जाएँ। और भूलता नहीं भ्रगर, कि एक मित्र थे, जापान से आए हुए थे। उन्होंने सारा लेख जो पढ़ लिया तो मैंने एक दिन पूछा- पढ़ लिया? उन्होंने कहा हाँ! मैंने कहा कि, समभ गये न! उन्होंने कहा, समभ गये। मैंने कहा- म्राच्छा लगा? उन्होंने कहा- बहुत श्रच्छा लगा, पर एक बात समभ में नहीं आई। मैंने कहा- बहु क्या? उन्होंने कहा. यह कटाक्ष क्या बला है, किताब में सब जयह भरा हुआ है, ये कटाक्ष क्या है? मैंने कहा- इसका जवाब मैं नहीं दे सकता।

तो, वह स्थित लानी थी उमा को । माग्तीय स्थी ही कटाझ करना जानती है और कर सकती है; दुनियों में और कहीं नहीं होता । इसमें बहुत सी बातें हैं; कुछ कायदे—कानून भी हैं आँखों के और भी कुछ बाते हैं । सब साहित्यों की, सारे देशों की अपनी-अपनी परम्पराएँ हैं । एक मेरे गुरुवर थे प्राण्ता साहब, पढ़ाते थे प्रयंजी । एक रोज उन्होंने कहा कि तुम हिन्दी का बहुत गाना गाते हो, तुम जरा-सा अनुवाद कर दो हिन्दी में "Don't disturb the class" का, उद्दें में नहीं । मैंने कहा कि मैं तो नहीं मानता उर्दू को हिन्दी से मिन्न; वयोंकि इसके शब्दों को मैं प्रयोग करता हूँ खुशी के साथ और मुझे ऐसा लगता है कि हिन्दी केंची उठ जाती है जब मैं उसमें उर्दू के लफ्जों का इस्तेमाल करता हूँ । फिर प्राप चाई कि उसका जवाब यही देना है मुझे कि मैं नहीं कर सकता; वयोंकि डिस्टबेंन्स कैसा! मगर एक बात बताइथे, मैं भी एक बात कहना चाहता हूँ आपसे, प्राप चांग्रेजी में ट्रांसलेट करिये। उन्होंने कहा, कही, मैंने कहा- 'राधाजी रूठ गई' करिये अनुवाद ! उन्होंने कहा- कभी धनुवाद की बात करें, कभी डिजीटेशन की बात करें । मैंने कहा- देखिये मास्टर साहब जल्दी मत कीजिए, आप भी यहाँ हैं, मैं भी यहाँ हूँ, दो साल, चार साहब जल्दी मत कीजिए, आप भी यहाँ हैं, मैं भी यहाँ हूँ, दो साल, चार

साल, बाठ साल, बीस-तीस लगाएँ। ध्रीर जब-जब उनसे मुलाकात हुई उन्होंने कहा कि मैं को शिशें करता हूँ, मगर मिला नहीं ग्रव तक। मैंने कहा देखिये, रावाजी के गुस्से होने की बात नहीं है। वह मिठास जो है वह रूठने ही में घाता है ध्रीर उसे ध्राप अंग्रेजी में नहीं कर सकते। वह परम्परागत है, जो इस देश की परम्परा है, वह स्थिति है उसकी। तो, वहां भी मही स्थिति होती है। उमा को कहते हैं कि,

"साचीकृता चारूतरेगा तस्थी मुसेन पर्यस्तविलोचनेन" 🕆

उसने देखा कि शिव की यह स्थिति है और चारों तरफ आकर्षण है, जिनात है, गहरा खिचाव है। वह मुंह को, टुड्डी को जरा-सा टेडा कर देती है और 'साचीकृता' बड़ी इच्छा करके—'साचीकृता चारूतरेण तस्यों', चारूतर होकर खड़ी हो गई, मुख को तिरखा किया और गाँखों को कानों तक फैला दिया। अगर देर हुई तो विगत हो जाएगा और नतीजा यह हुआ कि शिव ने कहा, अरे! यह हो क्या गया; यह हमारी क्या स्थिति हो गई? जो यित का आदर्श माना जाता है उसकी स्थिति; हमारी क्या हो गई! तब जो नजर खोली दिगांत तक देखने के लिए तो देखते हैं कि नवेरू दूक्ष की शाखा में गम्भीर मुद्रा में काम ऊपर शर ताने हुए हैं। उसका नतीजा यह हुआ कि देवता लोग इसका इन्तजार जो कर रहे थे कि क्या प्रसर इसका होता है जरा तेजी से सोचिय, कहते हैं—

'कोषं प्रमो सहर सहरेति यावद्गिरः से मरूताचरन्ति ।

तावत् सं विह्निर्मवनेत्रजन्मा मस्मावशेषं मदनंचकार ।।
जब तक कि अभी देवताओं की पुकार और चिल्लाहट मची हुई है और खत्म
नहीं हुई, आसमान में पूँज रही है कि हे अमु, क्रोध को रोको, रोको; इसको
रोको नहीं तो सारा चराचर जल जाएगा, जल जाएगा। जब तक यह कहते
रहे, पुकार गूँजती रही, तब तक वह मदन भस्माकार होकर, मस्म होकर
के गिर पड़ा, इतना-सा समय लगा उसमें।

आपने देखा, किस कदर तेजी है, भाव का अर्थ है, किस कदर चेराचर जो है सन्तिहित हो गया है। यह दृष्टि जो है साहित्य की रही है, इस साहित्य को मैं बहुत ऊँचा मानता हैं। ऐसा नहीं कि औरों ने साहित्य न T. 2 199 14.

रना हो, सर्वत्र साहित्य की ग्रीर, सद्साहित्य की रचना हुई है और शिल्प रचा गया है। कालीदास ने भी अद्भुत शिल्प की रचना की है, ग्रनेक बार तुलसीदास ने भी की है, ग्रंगेजी में बहुत ही ज्यादा हुई है। बल्कि ग्राजकल हमारे साहित्य में बहुत कुछ जो शिल्प ग्रा रहा है बहु पश्चिम से ही ग्रा रहा है बहु पश्चिम से ही ग्रा रहा है ग्रेर वह शिल्प बहुत खूबमूरत भी है। चाहे साहित्य जनमें न हो मगर शिल्प उसमें बहुत बढ़िया है। जैसाकि ग्रॉस्टर बाइल्स कहता है, शिल्प देखियेगा, खाली कैंपट Even If you don't love me, darling, say all the same, you do, for very shame the falsehood turn to truth on your tongue। प्यार न भी करतो हो ग्रिये, तो एक बार भूठ ही कह दी कि करती है, क्योंकि मेरा दावा है कि ग्रगर तुम्हारे जबाने— माजम पर एक बार भूठ भी ग्राया तो सच होकर रहेगा।

यह क्रेफ्ट है और यह कैपट अपने यहाँ भी बहुत है, जो रीतिकालीन कवि हैं उन्होंने क्रेफ्ट का इस्तेमाल बहुत किया है —

> "ऐरी बैरी बाल ये रहे हैं पीठ पाछे यातें, बार बार बाँधति हों बार बार कर्सि के ।"

क्रिंग्ट है यहां भी बहुत । क्रंपट चला है, विशेषकर रीतकालिन कविता में तो बहुत ही । मगर साहित्य की जो अहमियत है, जो उसका अद्भुत सौंदर्य है वह इसमें नहीं है । कैंपट भी इतना नहीं है, उसके स्थायित्व में है, उसके सौंदर्य में है । चौंदर्य का तो यह रूप है कि कालीदास केवल सौंदर्य को स्वीकार भी नहीं करता—

"यदुच्यते पार्वति पापवृत्तयेन रूपित्यव्यभिचारित्तद्वच:।
तथाहिते शील मुदारदर्श ने तपस्विनामप्युपदेशाता गतम्।।"
है पार्वति, रूप जो है प्रगर उन्नयन न करे, तो वह किसी काम का नहीं।
यह गलत बात है कि रूप नीचे गिराए। उसकी अपर उठाना है ग्रीर सारा
प्रयत्न जो उनका है वह अपर उठाने में रहा है।

साहित्यकार समाज सेवक भी है, समाज के लिए वह मर्यादाएँ स्वयं बौधता है, मर्यादाधों में विषकर । परम्पराएँ अनेक बार वह छोड़ देता है, इसमें कोई सन्देह नहीं। जितना ही ऊँचा कवि रहता है, उतना ही अद्मुत
सृष्टि के अनुपम होने में है, प्रतिबन्ध जो हैं समाज के, उनको तोड़ के
में नहीं हैं। ऐसा नहीं है, पलत न समभें, कि समाज के जो हजारों प्रतिबंध
हैं व तोड़ ने के योग्य नहीं हैं, प्रनेकान क प्रतिबंध हैं उनके जिनको तोड़ देना
निहायत ही आवश्यक है। मगर कुछ प्रतिबंध वह स्वीकार करता है, जो
'एन्टोसोशल' नहीं होते, उन प्रतिबंधों को वह स्वीकार करता है, परम्पराओं
को वह स्वीकार करता है।

साहित्य ग्रर्थ-प्रधान है, जैसे कला प्रतीक-प्रधान है, जैसे संगीत ध्वनि प्रधान है। इसमें धर्य होता है, धगर धर्य नहीं रहा तो साहित्य, साहित्य नहीं रहा। कवि कब्टकर जीवन बिताता है, तब समाज के कल्याण के लिए फिर भी लिखता चला जाता है। शोली धनेक बार उसमें भाती है भीर शोली की बात करता है वह । , मगर सही साहित्यकार बराबर समाज को ऊपर की घोर आन्दोलित करता है, नीचे शिराता नहीं है । ऐसा भी नहीं, सेरे मित्रों, कि सगर्भे कि उत्कृष्ट काव्य मी वह नहीं हो सकता या होता जो यौन न हो, जो श्रुंगारपरक न हो। साहित्य ऐसा भी है जो श्रुंगारपरक ग्रीर ग्रच्छा माना गया है । एक साहित्य वैसा होता है जिस हो में महान् मानता हूँ। जैसे तुलसीदास का साहित्य। मतलब कि जो साहित्य समाज का बहि ब्कार न करके उसका उन्नयन करता है उसको ऊपर उठाता है; मैं महान् मानता हूँ। मगर वह भी सच्चा प्रधिकारी है यह कहलाने का जो काव्य प्रपने प्रदेशत मनोहर गुणों से सुन्दर हो। ऐसे अनेक स्थल आते हैं काव्य में कि जो केवल सुन्दर हों, सामाजिक न हों, समाज से उनका कोई तात्पर्य न हों, पर मधुर हो। ऐसे अनेक स्थल हैं ग्रीर उनको स्वीकार करना पड़ता है, चाहे सामाजिक-सेवा उनका घर्म न ही; उनका वत न हो।

हिन्दी में श्रनेक उपन्यास लिखे गये । कुछ उपन्यास निहायत उम्दा हैं; ऐसे हैं जो संत-समाज सेवा में रत होकर लिखे गये हैं। ऐसे उपन्यास मी श्रनेक हैं जो केवल स्वांत:सुखाय लिखे गये हैं श्रीर स्वांत सुखाय होकर भी वे उत्कुब्ट नमूना प्रस्तुत करते हैं श्रापके सामने। जहां एकायता होगी इब्टि की, जहाँ प्रतिभा होंगी, जहां साहित्य लिखने का संकल्प होगा, वहाँ सर्वत्र साहित्य उम्बा बनेगा, सुन्दर बनेगा, साहित्यकार लिखेगा उसे । लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि वह महान् हो । तुलसी ने कभी ऐसे अचरज के बाक्य नहीं कहे. ऐसी पंक्तियाँ नहीं लिखी, जैसी उदाहर एत: महादेवी ने लिखी हैं —

> "विद्युत् बन तुम श्रायो पाहुन मेरी पलकों में पग घर - घर, ग्राज नयन ग्राते क्यों भर - भर !"

मधुर है, कब्टकर है, कुछ याद दिलाने याली चीज है; ग्रन्तमुँ सी होकर कवियत्री लिख रही है। इस तरह की पंक्तियाँ तुलसीदास में शायद न मिलें। ऐसी भी पंक्तियाँ शायद उसमें न मिलें जैसी गालिय ने लिखी हैं—

"दर का हद से गुजरना है दबा हो जाना ।"

जितना ही सोचेंगे उतना ही इसमें डूबेंगे — "ददं का हद से गुजरना है दवा ही जाना"; इसी तरह की पंक्ति शायद तुलसीदास में आपको कमी नहीं मिलेगी। मगर महान् साहित्य है, इसमें किसी को सन्देह नहीं; क्योंकि वह समाज मेवा में रत है।

मैंने भ्रापको बताया कि किस तरह तुलसीदास ग्रस्सी पर जाकर बैठे और उन्होंने भ्रपनी परिधि पूरी जनता के ऊपर बांधी, माषा जनता से उठाई श्रीर उससे उन्होंने सत्साहित्य का निर्माण किया । जो प्रयत्न था वह सही था।

इस प्रकार जो किन की नेदना है वह नैयक्तिक हो सकती है। लेकिन वो वैयक्तिक नेदना जब तक सबको, सारे चराचर को समाहित नहीं करती, तब तक बहुत ऊँची नहीं होती। साहित्य देश में भी निदेश में सर्वत्र लिखा गया है। एक से एक ऊँचा साहित्य है। लोगों ने युद्ध के ऊपर साहित्य लिखा है; जैसे हमारे यहां 'महाभारत' लिखा गया, जैसे 'रामायण' लिखी गई. जैसे 'इलियड' लिखा गया होमर का, 'स्रोडिसी' लिखी गई। वड़े - बड़े नाटककारों ने नाटक लिखे; ग्रीक के ईस्कीलस ने लिखा, सुफोक्लीज ने लिखा, यूरोपीदीज ने लिखा, एक से एक वृतिकार हो गये हैं; उन्होंने लिखा। हमारे देश में भी लिखा गया। लेकिन यहां का प्रयत्न जो था प्रयोजनीय था, सप्रयोजन था, सोइंश्य था। जिस साहित्य का कोई उद्देश्य नहीं है उसका प्रयोजन नहीं है वह केवल

एक प्रकार की सौन्दर्य, की जादूगरी है और कुछ नहीं है। तो उसमें चमत्कार तो हो सकता है, सौन्दर्य हो सकता है लेकिन शिवं की स्थापना उसके द्वारा नहीं हो सकती; जो समाज का कल्याएा करने वाला साहित्य है मैं महान् मानता हूँ: उसी को मैं सत्साहित्य मानता हूँ।

मगर जैसा मैंने प्रापसे कहा कि ऐसा भी साहित्य है जो बहत ऊँचा साहित्य है और समाज से उसका सम्बन्ध नहीं है। प्राॅविसलीज ने ग्रपती एक कृति की रचनाकी, महान् सुन्दर कृति की जो ग्राज भी जीवित है ग्रीर लुब के म्यूजियम में रखी हुई है पेरिस के ग्रफोदीती की मूर्ति, तो एक बड़ा भगड़ा खड़ा हो गया, चौथी सदी ईसबी पूर्व में सारे ग्रीक - जगतु में। वह देवी के मंदिर में पधराई जाने वाली मूर्ति थी। मगर उन लोगों ने जब यह जाना ग्रीर देख लिया कि यह तो प्रॉस्थिलीज की प्रेयसी की मूर्ति है फिनी की, तब उन्हें उससे विरक्ति हो गयी। फिनी बहुत जाना हुई औरत थी उस देश में श्रीर सबने सोचा कि यह ग्रकल्याण की बात है कि वैश्या की मूर्ति वहाँ रखी जाए। फ़िनी इतिहास प्रसिद्ध हो गई। ग्रीरत का, नारी का वह ग्राचरण करने के लिए कि जो सचमुच केवल नारी ही कर सकती थी। कहते हैं प्राॅक्सिलीज से एक दिन उसने कहा-फ़िनी ने-कि तुमने हमें घन की राशि दी, स्वर्ण की राणि दी, मगर कोई कृति नहीं दी मुक्ते अपनी रचना नहीं दी, कोई मूर्ति नहीं दी मुभे। उसने कहा, ग्रतेलियर पड़ा है, उस ग्रतेलियर में चले जाओं भौर उस में से जिसको चाहो चुन लो। एक से एक मूर्तियाँ पड़ी हुई हैं — अपोलो की मूर्ति है, हामिस की मूर्ति है, ज्यूम की मूर्ति है सभी मूर्तिया पड़ी हुई हैं, एक से एक सुन्दर । संसार जिसको खरीदने के सपने. देखता है, उसको लेने के लिए, जो भी चाहो, चुन लो।

चुनना उसके बस की बात नहीं थी, कला की वस्तु चुनना भी ग्रासान नहीं है, उसके लिए श्रांख होनी चाहिये, परख होनी चाहिये। लीट के ब्रा गई। मगर उसने गौर किया। फिर, जो खाली शायद श्रोरत ही कर सकती है. उसने उसके गोदाम में श्राग लगा दी भीर गुलामों को कहा- दौड़ो, बताग्रो प्रॉक्सिलीज को कि उसके गोदाम में श्राग लग गई है। प्रॉक्सिलीज भागा हुआ गया श्रीर भट से हामिस को पकड़ा, उसको प्राग से बचाने के लिए कि चाहे सारा जल जाए, कस, हामिस द्वन जाए।

फिनी दौड़ती हुई माई। उसने उसका हाथ पकड़ लिया भीर कहा, हामिस

मुसे दे दो, सबसे उरकुष्ट चीज़ है जुम्हारी। यह स्विति पैदा कर दी। खैर,

मैं बात भीर कह रहा था कि प्रॉक्सिलीज ने किस तरह मूर्ति बनाई अफोदीत

की प्रेम की देवी की मूर्ति उसने बनाई, बना तो दी और जो लुब के म्यूजियम

में रखी हुई है, लुब के-पेरिस के। जब उसने वह मूर्ति बनाई तो उस मूर्ति

की थ्रॉक्षें चूँकि फिनी की हो गई इसलिए लोगों ने उसे लेने से इन्कार कर

दिया। जिस नगर ने उसको आर्डर दिया था, उसको बनाने के लिए, उसने

कहा कि रुपये तो तुम ले लो, धन तुम ले लो, जो स्वर्गराशि तुमने इसको

बनाने के लिए मांगी उसे तुम ले लो। लेकिन मन्दिर में हम इसको नहीं

पचरा सकते। विलन्स बालों ने, उन्होंने उसे ले लिया। अपने यहाँ पघरा

दिया। वह इतनी सुन्दर मूर्ति थी कि जाने वाले याथी मीलों का चक्कर

लगाकर, क्लीनस से होकर उसके रूप के दर्शन करने जाया करने थे। एक दिन

एक मावुक युवक ने उसको अपवित्र कर दिया।

तो मेरा कहना यह है कि जो प्रतीक, जो ग्राभिप्राय, जो 'मोटिव', चाहे वह साहित्य का है, चाहे वह कला का है ग्रगर श्रापमें इस प्रकार के उद्घेग भर सकता है कि ग्रापको सही मार्ग से विलग कर दे, उसको स्वीकार करना पड़ेगा कि वह चीज शक्तिमती है। वह चीज शुद्ध रूप से न केवल ग्रसामाजिक बल्कि समाज विरोधी हैं परन्तु उसमें कला की दिव्ट से साहित्य की दिव्ट से बीई कमी नहीं रही। नतीजा यह हुग्रा, उसने उस नवयुवक को उद्दे लित कर दिया। तो स्वीकार करना पड़ेगा मेरे मित्रों अद्भुत मेथा थी उस कलाकार की, ग्रदभुत रूप था, उसकी रची हुई उस मूर्ति का। ऐसा ही साहित्य भी हो सकता है कि ग्रत्यन्त ऊँचा साहित्य हो, ए-वन' साहित्य हो, यचि वह 'एव्टीसोशल' हो। भनेक कृतियां इस प्रकार की हैं, ग्राथर वाइल्ड की हैं, ग्रगर क्लोबेयर को एक दूसरे रूप में न देला जाए तो उसकी ग्रनेक कृतियां हैं, जो उद्दे लित करती हैं। उसकी तो, मतलब 'मदाम बोवरी' जिसे कहते हैं उस पर मुकदमा ही चला है। तो, कासनोवा के ऊपर चला था, कासनोवा तो एक दूसरे तरीके से ग्राक्षक है, मगर कला की दिव्ह से, हालांकि कला मी

मानी गई है उसकी । पूछा उसने बोस्तेयर ने— वैसे धीरे से कहता हूँ आपके कान में। जिन मिनों ने कासनीवा न पढ़ा हो, धीरे से पढ़लें कभी। आप लोगों के पिता तो ऐसे होंगें नहीं कि मना करें, जैसे, हम लोग वचपन में चन्द्रकान्ता पढ़ते थे और पिता मना करते थे। कासनीवा को आप विस्तर में लेकर पढ़ कर सो सकते हैं। बहरहाल कासनीवा के साहित्य के सीन्वयं को देखकर एक दक्ता वोल्तेयर ने उससे पूछा— तुम कैसे अपना गय लिखते हो? उसने कहा कि मैं पहले अपने गद्य को पद्य में लिख लेता हूँ। गोया इतनी गरिमामयी, इतनी मधुरता उसके गद्य में है कि वोल्तेयर जैसे महान् कृतिकार को रक्त हो आया और उसने उससे पूछा, और उसने उसका जवाब दिया।

तो मेरे कहने का मतलब यह है कि परस्पर उसका जो सानिध्य है, उसका परिवेश जो है, वो अत्यन्त यौन है। तो, मैं कहना चाहता था यह कि सौन्दर्य की राशि विखर सकती है, कला की इकाई पर श्रौर साहित्य की इकाई पर, जो समाज विरोधी होकर भी श्रत्यन्त समुन्नत हों, ऐसी श्रनेक कृतियां हैं।

मीरन ने एक वही प्रद्भुत कृति बनाई थी। उसकी भी यही स्थित थी घोर प्रांक्सिलीज की तरह वह भी एक वैश्वा के पास गया। ग्रीस की वैश्वा जिसे 'हितरी' कहते हैं। वह भारत की वैश्वामों की तरह नहीं है। मारत की वैश्वाएँ भी, भगर भापने मानुकाओं को पड़ा है तो भापको मानूम होगा कि उनका ज्ञान जहां तक है पढ़ने लिखने का, साहित्य का, वह जो है हस्ताबलक उनका हुआ करता था। ग्रीस में जो स्त्रियों थीं, जो पत्नियां थीं, वो पर्दे में रहती थीं बाहर नहीं जा सकती थीं। मिनान्दर ने लिखा है ग्रयने एक नाटक में, जिसका श्रंप जी भनुवाद है — A good weman is like a good coin which is hoarded with gold for the house and a bad woman is like a bad coin that circulates in the market. ग्रव्छी भनी भीरत वह है जो मकान की चहारदीवारी में रहती है, खिड़की से भांकती नहीं, श्रव्छी ग्रीरत उस सिक्के की तरह है जिसको लोग गाड़ कर रखते हैं जमीन में। बुरी ग्रीरत उस सिक्के की तरह है जिसको लोग गाड़ कर रखते हैं जमीन में। बुरी ग्रीरत उस सिक्के की तरह है जिसको लोग गाड़ कर रखते हैं जमीन में। बुरी ग्रीरत उस सिक्के की तरह है जिसको लोग गाड़ कर रखते हैं जमीन में। बुरी ग्रीरत उस सिक्के की तरह है जिसको लोग गाड़ कर रखते हैं जमीन में। बुरी ग्रीरत उस सिक्के की तरह है जो बाज़ार में बलता है, उसे लोग पसन्द नहीं करते।

लेकिन इतने बड़े - बड़े इन्टेलैक्चुग्रल थे वहां, जैसे दूसीथीज था, फेरोसीज था, मुकरात था, ग्रफलातून था, ग्ररस्तू था— ये इन्टेलैक्चुग्रल कैसे व्यक्त करें, मिण को जैसे निखारा जाता है तराश करके. उस तरह इन्टेलैक्चुग्रल को कैसे निखारें ? पेरिक्लीज की तरह का श्रादमी, जो उस युग का बनाने वाला माना जाता है, जिसकी वजह से उस काल का युग सुकरात का युग नहीं कहलाता, पेरिक्लीज युग कहलाता है। जैसे स्वगंपुग भारत में गुप्तों का रहा, वैसा ही स्वणंपुग उनका रहा। तो, इस प्रकार के जो परिक्लीज थे, राजनीति में सबसे ऊँचा स्थान रखने वाला ग्रौर सुकरात, जो दर्गन का सबसे बड़ा पंडित था— ये दोनों जाया करते थे ग्रस्पाज्या के पास केवल इसलिए कि उसकी जो ग्रप्रतिम प्रतिभा थी उसमें से थोड़ा-सा हिस्सा ये लोग ले लें। ग्रौर, बहुत से लोगों का कहना है कि प्राचीन ग्रीक में लिखा हुग्रा है कि सुकरात के पास जो इतनी दार्गनिकता की चमक है, उसका संस्कार इसी श्रस्पाजिया ने किया था, कि जब वह सेफोक्लीज का या ग्रस्तोफोलीज का नाटक देखने के लिए बैठते थे तीनों तो बीच में ग्रस्पाजिया होती थी, एक तरफ पेरिक्लीज होता था ग्रौर दूसरी तरफ सुकरात होता था। ऐसे जमाने में भीरन गया लेथीज के पास।

ग्रस्पाजिया के बाद उदय हुग्ना इंटैलैक्चुअल का, जो ग्रीस का सबसे बड़ा इंटैलैक्चुअल था, वह मीरन था 1 लेयीज़ के पास मीरन एक दिन पहुँचा। सत्तर साल का हो चुका था, लम्बी दाढ़ी सारी सफेद लम्बे बाल सारे लाल, जो सफेद होकर लाल हो जाया करते हैं। ग्रीर, एक दिन पहुँचा। खबर गई ग्रन्दर कि मीरन ग्राया है। लेथीज़ मागी हुई ग्रायी श्रपनी सहेलियों के साथ, दासियों के साथ। कहा, हुकुम! कहा, लेयीज़! ग्रीस में कोई सुन्दरी नहीं है जिसको मैंने देवी रूप में गढ़के ग्रमर न कर दिया हो। देवताओं के राजा रयूस की पत्नी हीरा, ग्रकीदीता, जितनी भी देवियों हैं ग्रीस की, सब मैंने हो गढ़ी हैं ग्रीर जो जानी हुई शक्लें थीं उनकी ही शक्ल बनाकर उन्हें ग्रमर कर दिया है मैंने, उन्हें देवत्व प्राप्त करा दिया है। एक तुम हो जिसकी मूर्ति हमने नहीं बनाई, क्या में ग्राऊं सुम्हारे सामने किसी दिन, ग्रीर मूर्ति कोरने दोगी? उसने कहा, कि मेरे बड़े भाग्य कि मीरन जैसा कलाकार मेरे द्वार पर ग्राए, जिसको न तो धन की कमी है ग्रीर न जिसके सामने मॉडलों की कमी है।

प्रसिद्ध था कि मीरन के पास स्वर्ण की राशि बहुत ऊँची थी। मीरन ने कहा कि, बस, एक दिन बैठो और में चाहता हूँ कि छेनी लेकर झाऊँ झौर तुम्हारी मूर्ति उसमें गढ़ दूँ, खोद दूँ। उसने कहा- जरूर।

दूसरे दिन मीरन आया। एक हाथ में संगमरमर के दुकड़े, दूसरे हाथ में छेनी। सामने बैठ गया। लेथीज निर्वसित हुई, वस्त्र उठाकर रख दिये उसने और वह कोरने लग गया। धीरे-धीरे कोरने लग गया। रूप की जो शक्ति थी उसमें, धीरे-धीरे उसने अपना असर किया और घुटने टेक बृद्ध मीरन बैठा कलावंत। कहा- लेथीज़! मेरी स्वर्णराशि तुम्हारी अजानी नहीं है, जितना स्वर्ण मेरे पास है, वह तुम जानती हो। वह सारा स्वर्ण मैं तुम्हें देना चाहसा हूँ। मगर, तुम मेरी हो जाओ।

तस्सी ने वृद्ध को देखा, तेवर घृसा में ग्रीर तिरस्कार में उठे ग्रीर गिरे। भीरे से उठी जहाँ बैठी थी। ग्रपने वस्त्र के टुकड़े उठाए, तन को ढँका — (उसकी तस्वीर है) — ग्रीर बाहर निकल गई। मीरन जैसे संसार में सब कुछ खो चुका हो। उसने छेनी हाथ में ली, पत्थर फेंक दिया लेगीज़ के महल के बाहर हो गया ग्रीर एथेन्स छोड़ कर चला गया।

बहुत दिनों के बाद उसने कहा कि मुभे बदला तो लेना ही है, लौटा। एक साल दो साल के बाद लौटा: ऐसा मुख को बनाया कि शायद कलावंत ही बना सकता है, एक भुरी नहीं थी बदन के ऊपर — मुख के ऊपर — बाल कट गये, बाल रंग गये, दाढ़ी घुट गई। धौर, जिसको परपुल एण्ड गोल्ड कहते हैं वो उसने पहिना धौर ग्रफोदीती बाला कमरबन्द लगाया, धौर लेयीज़ के द्वार पर ग्राकर खड़ा हुग्रा।

खबर गई। कीन हो तुम ? मैं कोरिन्य का तक्या हूँ, नवयुवक। खबर हुई, लेयीज मागी हुई थाई। उसने कहा, सुना, तुम कोरिन्य से थाए हो, नवयुवक ! उसने कहा हो मैं तो कोरिन्य से थाया हूँ और एक बात कहने थाया हूँ। जब से मैंने होंश संभाला है, लेयीज तुम्हारे रूप की शोहरत का जादू हमारे ऊपर चलता रहा है। भीर थाज मैं थाया हूँ, जैसा तुमने देखा — जीवन में मैंने बहुत से वर्ष नहीं टाले। अभी तक्या हूँ मगर वह जादू बराबर घर करता जा

है ग्रीर में इसलिए ग्राया हूँ कि तुम्हें सोंप दूँ ग्रीर तुम्हें मांग लूँ। क्या तुम्हें माँग सकता हूँ ? तुम ग्रपने को मुक्ते दे दोगी ?

कहती है — सारा रूप उसने पहचान लिया — लेयीज कहती है, तहता, - स्थंग्य है, "तहण, ग्राज तुम्हें मला मैं वह कैसे दे दूँ जिसे तुम्हारे पिता को मैंने कल देने से इन्कार कर दिया था।"

तो, वह मीरन ने जो अद्भुत देवी गड़ी लेयीज की और जब-जब उसे वहां के धार्मिकों ने स्वीकार नहीं किया, उसको वहां के मंदिरों ने स्वीकार नहीं किया, मगर पार्थेनान ने किया। अगर आपको पार्थेनान जाना हुआ, अगर आप कभी एथेन्स जाएं तो वहां का मंदिर जो पार्थेनान कहलाता हैं, उसके ऊपर जो मूर्तियां बनी हुई हैं वो फीदियस की बनाई हुई हैं. मीरन की बनाई हुई हैं लेकिन एक भी मूर्ति उनमें ऐसी नहीं है जो पहिचानी न जा सके। उस काल के लोगों ने लिखा हैं कि फलां की मूर्ति फलां की है और फलां की जगह वाली जो है वह फलां की बनाई हुई है लेकिन लेयीज का नाम नहीं है वहां क्योंकि वह वहां पधराई नहीं जा सकी। पर को उसने लेयीज की मूर्ति बनाई वह अगर मूर्तियों में से मानी जाती है, संसार में।

तो, ऐसा न जाने कि बराबर समाज के अनुरूप होकर के जो लिखा जाएगा वह सत्साहित्य होगा। साहित्य बड़ा ऊँचा हो सकता है और एकाकी भी हो सकता है, "आइसोलेटेडे हो सकता है। लेकिन जिसे मैं महान् कहता हूँ वह मैं व्यक्तिगत रूप से महान् स्वीकार नहीं करता। नारण कि जो समाज का उन्तयन न करे, समाज के कल्याएं के लिए न लिखा जाए उसको सप्रयोजन लिखा जाने वाला साहित्य स्वीकार नहीं किया जा सकता। पर मैं चमत्कार को स्वीकार करता हूँ। संस्कृत के अनेकानेक सुभाधित हैं जिनमें एक से एक सुन्दर स्थोक लिखे गये हैं, पर महान् साहित्य का दर्जा उनको ही मिलता है जिन्होंने समूजे समाज को समेटा है, जिन्होंने चराचर में भेद नहीं किया है और जिनकी हमदर्थी, सहानुभूति समूचे प्राणी-परिवार पर पूम गई है। जिसने उसको अपने भीतर अभीनिवारक कर लिया है, पूरे परिवेश को स्वीकार कर लिया है।

श्रतः साहित्य की कथा बड़ी है। साहित्य अपने देश में भी लिखा गया है विदेश में भी लिखा गया है। साहित्य जो ग्राज लिखा जा रहा है हिःदी में, वह बड़ा सुन्दर है। अनेक बार तो इतना सुन्दर लगता है शिल्प की दिष्ट से कि मुफ्ते लगता है कि कितने सुयशी हैं आज के लिखने वाले 22-22 साल की 20 साल पहले हम लोग सारी कोशिश करके भी जो चमत्कार भाषा में उत्पन्न नहीं कर सके थे, वह ये बच्चे 'यू" कर जाते हैं, इस तरह का ऊँचा शब्दों का संचयन और उनका जो शिल्प है वह बन गया है। मगर जैसे कला में पेरिस एक्सटेंड होकर दिल्ली ग्रागमा है वैसे ही साहित्य भी ग्रा गया और समाज की ग्रव प्रार्थना नहीं हो रही है, व्यक्ति की हो रही है। मैंने ग्रापसे बताया, मैं उस स्थिति को भी स्वीकार करता हूँ जो व्यक्ति की ग्रन्पमता की स्थिति है, जो उसकी प्रतिभा की स्थिति है, उसको स्वीकार करता हुँ मैं। मगर मैं चाहता हुँ कि मानव - वल्यागु के लिए भी, समाज के कल्याग् की दिष्ट को भी सामने रख कर साहित्य रचा जाए। धनेक बार सामने बहुत धगर व्यंग्य भी लिखा जाए सून्दर, ही चमत्कारी साहित्य श्रा जाता है। जो समाज को उठाए तो मुक्ते बड़ी खुशी होगी। इसी तरह का एक साहित्यकार ग्रीवे था। ग्रीवे ने एक साहित्य लिखा है, ग्रमरीकी कहानी है बड़ी सुन्दर । नाम मैं भूल रहा हूं। लेकिन कहानी इस तहर की है कि-

पति-परनी के पास एक निमन्त्रए प्राया है कि उनके मित्र की किसी लड़की की शादी है। पत्नी से पति पूछता है कि क्या चीज मेंट करे? पत्नी कहती है कि फला दुकान का एक विज्ञापन निकला है। उस विज्ञापन में यह लिखा हुआ था कि सब तरह की चीजें यहाँ मिलती हैं, मेंट देने के लिए। चाहो तो मकान की दीवार ले लो, चाहो तो मकान की छत ले लो, चाहो तो बहते हुए भरने ले लो, चाहो तो मछली मारने के लिए धाराएँ ले लो पानी की—जो चाहो, वह ले लो थ्रीर मेंट करो। पति बोला- अच्छा है; घर की तो जरूरत होगी ही उनको इसलिए दीवारें तो वे अपने आप बना लेंगे छत हम लोग दे दें। छत हम वहाँ से ले लें और मेंट कर दें। दोनों पित-परनी जाते हैं उस दुकान पर और पूछते हैं उससे, यह आपका विज्ञापन निकला था, क्या छत मिलेगी आपके यहाँ?

78565 屋( Name )

उसने सब बता दिया और कहा- छत लीजिए, जरूर लीजिए। उसने पूछा- क्या खरीद सकते हैं? उसने कहा- खरीदन कैसा! खरीदिए भी सही आप चाहें तो, आप तो किराए पर ले जाईये न! अमरीका में सब चीज किराए पर चलती है। आप किराए पर छत ले लीजिए, मेंट कर दीजिए। उन्होंने कहा- अच्छी बात है, मैं देखना चाहता हूँ।

जाते हैं, वह बताता है कि न केवल छत, पूरा मकान किराये पर ले सकते हैं. जो भरने बहते हैं वे भरने किराये पर ले सकते हैं. मछली मारने के लिए पानी की जो घाराएँ हैं वह ले सकते हैं। एक बात का ख्याल रिखयेगा। देखने के वक्त कहीं मिला मत दीजिएगा— एक घारा हो सकती है, ग्यारह फुट की, एक भरने की घारा हो सकती है तेरह फुट की। अगर आपको 52 फुट लेना हो तब तो मिला दीजिए बाद में घर ले जाकर, ये क्लेफ्ट से बंधे हुए हैं, पेच से जोड़े हुए हैं, दोनों का पानी ढुलका मत दीजियेगा एक-दूसरे पर। और घाराएँ जो हैं मछली मारने की ये लेना चाहें तो यह कीमत है फलाँ इतना फुट पानी की। जो चाहें वह किराये पर ले जाइये। उन्होंने कहा, यह खूब! और क्या पेड़ भी मिलेंगे बगीचे के लिए? कहा- पेड़ भी मिलेंगे। चिड़िया भी मिलेगी बगीचे में चहचहाने के लिए? वह भी मिलेगी।

गए वहीं, सब देखा, चुन लिया। दस फुट का भरना लेंगे मछली मारने के लिए। घाराएँ पड़ी हुई थीं, भरने पड़े हुए थे बराबर-बराबर जोड़े हुए। उन्होंने कहा-बगीचा किघर होगा? उन्होंने कहा-वह उधर है, चले जाइये मैदान में। उनका जो पल्लेबाला कोना है मस्तक बाला उसके मीतर रखा हुआ है वह। ले लीजिए और चहचहाने के लिए चिड़िया भी ले लीजिय और अगर आप चाहें कि फूलों के भीतर या पेड़ों के पत्तों के भीतर मकोड़े हों कीड़े हों, वह मी ले लीजिए, उनकी कीमत कुछ नहीं है।

उन्होंने कहा कि यह खूब रहा, सबकी कीमत है- उनकी कीमत नहीं है ! तो, पीछे जो चले गये थे, उन्होंने देखा कि फेब्रिक के जी मकान खड़े हैं उनमें रहना है। दरवाजे जो हैं बहुत छोटे-छोटे, नहीं के बराबर हैं। वह कहता है कि, ग्राखिर इनमें रहता कौन है ? तो उसने कहा- जो उसके साथ-साथ चल रहा या उसने कहा- इसमें रहते हैं की ड़े ग्रीर मको ड़े जिनकी कोई की मत नहीं है।

उसको यह मात्र बताना था कि प्रादमी का मील इतना घट गया है अमेरिका में कि वह कीड़े और मकोड़े के बराबर है जिनकी कोई कीमत नहीं है। और कि अमेरिका में हर चीज किराए पर ली जा सकती हैं – मछली मारने के लिए धाराएँ, बहने वाले भरने, रकाबियां, क्रॉकरी, कपड़े और ताबूत भी, दफनाने के लिए वह बक्स भी मिल जाता है और जो अन्दर धंडर-टेंकर होते हैं, जो आते हैं उनको दफनाने वाले वे भी किराए पर लिए जा सकते हैं और उसके मर जाने के बाद उसके बाप-बेटे किराए पर देते रहें।

इस तरह व्यंग्य कसना चाहता है. कितना सुन्दर व्यंग्य है समाज के ऊपर, ग्राप सोचें। लेकिन ग्रामी हाल में मेरे पास इंग्लैंड की एक किताब ग्राई है ग्रेवेल ग्रीम की जो कहानियों का संग्रह है। उसकी पहली कहानी का नाम है, शीर्षक है— 'मे ग्राई बोरो योर हसवेंड ? 'दो-चार दिन के लिए ग्रापके शोहर को उधार ले सकती हूँ ?

तो, हर प्रकार का साहित्य लिखा जाता है। स्वयं ग्रेवल ग्रीम बड़े ऊंचे तबके का साहित्यकार माना जाता है शौर वह कहानी भी लाजवाब कहानी है, शिल्प है गोया। वह किएट करता हुआ लिखता है इस तरह लिखता चला जाता है। इतना सुन्दर उसने लिखा है। लेकिन बात वहीं है। समाज का वह स्तर व्यक्त करता, समाज का मित्र होकर नहीं बिल्क शत्रु होकर इसको मैं ऊंचा साहित्य नहीं कह सकता। सत्साहित्य इस रूप में कि सुन्दर लगने वाला साहित्य है, क्योंकि इसमें क्रेफ्ट है।

## भारतीय कला

मारतीय कला के श्रनेक रूप हैं, श्रनेक विमाग है। मगर इस अध्याय में केवल मारतीय मूर्ति कला के सम्बन्ध में ही विचार प्रस्तुत किए जावेंगे।

कला की परिभाषा प्रत्यन्त किठन है पर कला का प्रभाव ग्राप जानते हैं।
कला का प्रभाव यह होता है कि जो गतिमान है वहग्रवसर सुन्न हो जाया करता
है ग्रीर जो सुन्न है वह गतिशोल हो जाया करता है। पांच हजार साल
की संस्कृति में मारत ने हजारों - हजारों भूतियां गढ़ों, उसके मंदिरों में,
देवालयों में, स्तूपों में हजारों मूर्तियां पधराई गई। स्तूपों में चारों ग्रोर जो
वेदिकाएँ बनी उनको भी लोगों ने मूर्तियों से ग्रलंकृत किया। मंदिरों के बहिरंग
भी ग्रलंकृत हुए ग्रीर जब ग्रलंकरण पूरा नहीं हो सका वहां ग्रीर जो ग्रनन्त रत्न
बच गये तो उन्होंने गुफाओं के स्तम्भों के ऊपर उनको बिलेर दिया।

भारतीय मूर्ति-विज्ञान, मूर्ति-कला, मूर्ति-इतिहास का विस्तार काफी बड़ा है, प्राय: छठी शताब्दी ई.पू. से उसका ग्रारंभ होता है भीर 14-15 शताब्दी में बिह्क 17 दी 18 वीं शताब्दी तक मंदिरों के निर्माण का विस्तार चला जाता है। चूकि बात मुक्ते प्रतीक शब्दों में बोलनी पड़ेगी, इसलिए मैं कुछ ऐसे शब्दों का या ऐसे कालों का संकेत दे दूँ जिनसे ग्रापको उन्हें समभना सरल हो जावेगा।

मूर्ति-कला के इतिहास के पहले काल को सिन्धु-सम्यता की मूर्तियों का काल कहा जाता है। इस काल का प्रसार प्रायः 3250 ई.पू. से 2585 ई पू. तक है। वैसे ज्यादातर लोगों की धारएगा ऐसी है कि उस सम्यता का प्रसार प्रायः 15 वीं - 16 वीं सदी ई. पूर्व तक ही है। उसके बाद एक बहुत बड़ा ब्यवधान, शून्य है; हजार साल से ज्यादा। उसके बाद मौर्य काल का आरंभ चौथी सदी ईसा पूर्व से होता है।

मौर्य काल का ऐतिहासिक आरंभ चौथी सदी ई.पू. के आखिरीचरण में ही हो जाता है पर इस काल का जो शोध हुआ, बीसवीं सदी के मध्य में तब से मौर्य काल की कला का विकास आरंभ हुआ। और सब से दूसरी सदी ईसा पूर्व तक चलता रहा।

जब शुंग काल का आरंग हुआ, शुंगों के बाद कुषाएग आए और कुषाएगों का आरंग प्राय: पहली सबी से शुरू होता है। कुषाएगों के बाद छोटी-छोटी अनेक जातियाँ आई और इन सभी में गुप्तों का काल विशेष प्रादरशीय माना गया। कला ने, भारतीय मूर्ति कला के विकास ने, छोटे-छोटे रूप यहएग किये। गुप्त काल के बाद का काल दो भागों में बांटा गया है। छठी सदी ईस्वी से लेकर नवीं सदी तक पूर्व मध्य काल और नवीं सदी से बाहरवीं सदी तक उत्तर मध्यकाल।

प्रथमतः सिन्धु सम्यता की मोहरें प्रांती हैं। जिसमें दुषभ, हाथी धौर उनकी लिखावट है। यह लिखावट अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। इनके नीचे लगातार गोल ठप्पे-से बने हुए निशान हैं। ये मोहरें भारत में नहीं हैं बल्कि बेबीलोन के पास, बाबुल के पास ईराक में मी मिलती हैं। जाहिर हैं कि हिन्दुस्तान चाहे मोहरे बेचता था या कोई ले गया था उनको वहां, यह अभी हाल ही में मिली हैं। इसका समय वही है. ईसा से करीब ढाई हजार साल पहले, आज से कोई साढ़े चार हजार साल पहले।

सिन्धु घाटी के वृषम वाली मोहर की लिखावट जो पढ़ी नहीं जा सकी और इसका इतिहास बड़ा अद्मुत है क्योंकि इसी ने मिश्र में जो अपिलबुल होता है, जसकी पूजा आरम की और वहाँ से यह सुमेर पहुँचा। सुमेर में भी वृषम की पूजा होती थी। असूरिया में निन्देवे नगर जो खोद कर निकाला गया है, वहाँ पर जो असुर राजाओं के बड़े-बड़ें महल हैं, वहां पर ये गाजियनडिटी देवता की तरह खड़े किए गए। दोनों तरफ ये वृषम खड़े किये गये हैं और बहुत मारी हैं वह; करीब-2 पचास-पचास टन के, जो अब वहां रखे हुए हैं जो अब शिकांगों म्यूजियम, अमेरिका में रखे हुए हैं। वे पखधारी हैं।

सिंधु की मूर्तियों में कांसे की नर्तकी की नग्न मूर्ति बनी हुई है, वह बड़ी

अद्मुत मूर्ति मानी जाती है। इसका बायां हाथ कमर के ऊपर है, दाहिना हाथ लटक रहा है। अल्हड़ स्वरूप है इसका और साचे में उली हुई मूर्ति-सी दिखती है। इसके केशों की बनावट मस्तक के ऊपर है। इसकी पीठ दिखाई दे रही है और वलयों से पूरी बांह भरी हुई है। कगन के स्थान से शुरू होकर के भुजबन्ध तक इसकी चूड़ियां चली जाती हैं। अत्यन्त प्राचीन मूर्ति है और बड़ी अद्मुत इसलिए मानी जाती है कि दाहिना हाथ इस तरह गिरा हुआ है कि उसमें बहुत ही निपुण सहजता है, स्वाभाविकता निपुण है दोनों हाथों में।

दूसरी योगी की मूर्ति उतनी ही पुरानी माती जाती है जितनी कि सिन्धु-सम्मता। हिन्दुस्तान में छींट की छपाई बहुत पहले गुरू हो गई थी। आज से करीब पांच हजार साल पहले। जो बालों के निकालने का तरीका है, दाढ़ी है हल्की-हल्की, सिर के केश दाढ़ी केशों से मिल गये हैं। मूं छे भी आकर मिल गई है।

ऊपर विशास मूर्तियाँ करीब ईसा से दो-ढाई-तीन हजार साल पुरानी हैं।
परसम का यक्ष ग्रशोक से एक सौ वर्ष पुराना है। यक्षों-यक्षिशियों की प्रक्रिया
भौयं काल के बहुत ही पहले से शुरू हो गई थी बिल्क उनकी मूर्तियां करीबकरीब चौथी सदी ईसा पूर्व में बनीं, शायद पांचवीं सदी ईसा पूर्व तक, और कुछ
ऐसी मूर्तियां हैं जो इसी तरह जिनमें बहुत सफाई नहीं है, बहुत सौन्दर्य नहीं है
मगर शक्ति की जो प्रतिमा मानी जाती हैं; ऐसी मूर्तियां मी हैं। शक्ति की
दिष्ट से बड़ी ही यह प्रभावशाली मूर्तियां हैं। मथुरा की मूर्ति जो परसम नाम
के गांव से मिली है, जिससे इसको परसम-यक्ष कहते हैं। मूर्ति से गहनों
का व हार-श्रांगर का मान होता है। गले में एक तरह का कण्ठा है जिसे
'ग्रीवयक' कहते हैं।

इसी काल का एक स्तम्म मिला है, जो साधारए तरीके में देखने पर लगेगा कि अशोक का स्तम्भ है। परन्तु यह अशोक का स्तम्म नहीं है, मगर उतना ही महान् है सौन्दर्य में और अपनी बनावट में, अपने कीर्तिमान में और वह स्तम्भ असाधारएा माना जाता है। इसका परिचय आवश्यक

है, यह बताने के लिए कि हर देश में, हर देश का प्रपना एक रवैया है। प्रशोक के पहले हमारे पास कोई भी स्तम्म नहीं है इस तरह का। आपको जो मूर्ति का परिचय दिया वहीं बड़ी भोंडी है। इसमें कोई संदेह नहीं कि सिन्धु की सम्यता में हमारी जो मूर्तियां बनी. घद्मुत मूर्तियां हैं। लेकिन बीच में जो डेढ़ हजार साल का अन्तराल है उससे यह संभव नहीं कि वह प्रमावित कर सके। जाहिर है कि अशोक को यह अ।भास नहीं था कि उससे बहुत पहले करीब दो हजार साल पहले उससे सिन्धु-सम्यता जैसी कोई चीज थी, घत: उसने अपना प्रतीक ईरान से लिया। अशोक से सौ वर्ष पहले से लेकर के और तीन सौ वर्ष पहले तक इस तरह के स्तम्म न केवल ईरान में बनते रहे बल्कि ईरान से पहले प्रसूरिया में-ग्रसुर देश में-ग्रसूरिया से पहले मिश्रियों के यहाँ भी बने। हम्मुराबी का जी स्तम्भ है वो करीब 19 वीं सदी ईस्वी पूर्व का है और आज ब्रीर कल पेरिस के लुद्र क्यूजियम में रखा हुआ है, वह भी स्तम ही है। वह बहुत 'क्रूड' किस्म का है, बहुत सादा। मगर उसका महत्व यह है कि संस्नार का पहला कोर्ट लॉ की संहिता, कानून की संहिता उसके ऊपर लिखी हुई है, ईसा से प्रायः दो हजार साल पहले । मूर्तिमत्ता उसमें कुछ विशेष नहीं है केवल गढ़न है, स्तम्भ की । उसके बाद जो ग्रसूरी लोगों ने ग्रपने स्तम्भ बनवाय वह बड़े मुन्दर हैं, उनके ऊपर उनकी प्रशस्तियाँ लिखी हुई हैं। उसके बाद ईरानियों ने जिनका ग्रविकार भारत के सिन्ध और पंजाब के ऊपर रहा था प्रायः मौयंकाल दारा लिखता है ग्रपनी प्रशस्ति में कि मारत जो है, उसका 22 वां प्रांत है, 22 वाँ सूबा है जहां से करीब एक करोड़ की कीमत का सीना हमारे यहां हर साल आया करता है। सोने की यूल जाया करती थी हमारे जिसका विवरण प्रीक में दिया गया है क्योंकि भीक से ही यह भ्रांकड़ा प्राप्त हुआ है। उसी दारा के महलों में इस तरह के पचासों नहीं सैंकड़ों की तादाद में क्षयार्था (ज्रक्सीज़ जिसे कहते हैं) उस के महल के भीतर स्तम्मों का बहुत बड़ा हाल है उसमें इस तरह के कुछ स्तम्म टूटे हुए कुछ समूचे. सब खड़े हुए हैं और उकके शीर्थ मस्तक जानवरों के बने हुए हैं। ये दृषभों के हैं, और यही प्रतीक हैं प्रशोक के सामने भी। क्योंकि हमारे देश में इस तरह का इससे पहले कुछ मी नहीं बनता था। श्रीर यह बावश्यक है कि अगर कला, कला जैसी कोई चीज है तो उसका विकास हो। अचानक कोई एक दम उठा करके और जैसे सांचे में कोई चीज डाल ली है हो, ऐसा कुछ नहीं होता, उसका उत्तरोत्तर विकास हुआ करता है और चूँ कि अशोक ने प्रयोग किया है लेखों का जो दारा के स्तम्मों के ऊपर हैं, शिलालेखों का, जो चट्टानों के ऊपर खुदे हुए हैं, उन अक्षरों का जो अरेमिक हैं, जिनका दारा ने अयोग किया था। उन अक्षरों से यह निष्कर्ष स्वामाविक है इसलिए यह संभावना की जीती है किए ये प्रतीक उचर से ही अगये होंगे। अशोक वाला स्तम्म इसलिए कि उसको सब लोग जानते हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं कि ये कला में उससे आगे बड़े हुए हैं और अपेक्षाकृत ज्यादा विकसित अवस्था में हैं।

इसके बाद की मूर्तियों में पिक्सिगी प्रमुखं है, जो प्रशोक के 100 वर्ष वाद की है। इसके ऊपर वही पालिया है जो ग्रशोक के स्तममों के ऊपर है जो द्रारा के स्तममों के ऊपर है। इसको मैंबरधारिगी कहते हैं जो पटना के च्यूजियम में है। इसकी विवली, नाभि घौर गहराई भनोहारी है। इसमें ब बहुत से "सोफेस्टीकेशन" हैं, मोतियों की माला है, 'डबल स्प्रिंग' हैं ग्रौर एक छोटा-सा स्प्रिंग गले से चिपका हुगा है। कानों में एक तबह का पेडेन्ट हैं जो लटका हुगा नहीं है बल्कि एक तबह से उसमें यूँसा हुगा है।

1 To 10 10 10 10

एक बलराम की मूर्ति है। जो पहली हिन्दू मूर्ति कही जा सकती है।
बौदों की मूर्तियां बहुत बनी श्रीर ज्यादातर पहले वही बनी मगर हिन्दू मूर्ति जो
अकेली उपलब्ध है, दूसरी सदी ईसा पूर्व की है, बह यही है। उस जमाने
में दितीच सदी ईसा पूर्व में खास प्रकार की पगड़ी हुआ करती थी। वह एक
गांठ हुआ करती थी। इसमें अक्सर दोहरी गांठें हुआ करती थीं। उससे ही
हम इनको पहिचानते हैं। सामने जो फंट होता है बह चिपटा हुआ होता है।
सौन्दर्य का स्वरूप समय-समय से बदलता गया है, सदी-सदी बदलता गया है।
उसके जो आदर्श और लक्षरण हैं वे बदलते चले गये हैं। उस काल का सौन्दर्य
इसी में दर्शाया जाता था कि सामना चिपटा दिखाया जाए। गले में कठी है,
कान लम्बे हैं और उन कानों में फूल पहिने हुए हैं। एक हाथ में मूसल है,
दूसरे में हल है, आपको मालूम है इन लक्षरणों से हम बलराम को पहिचानते

हैं। " पहेली हिन्दू मूर्ति बाह्मण सम्प्रदाय की, पहली सूर्ति है यह।

पूर्व की मांति सांची में कई तरह की यक्षी मूर्तियां बनी हुई हैं। जो स्त्य के चारों तरफ वेदिकाएँ जाती हैं उन वेदिकाओं में जगह-जगह पर थोड़ी दूरी पर स्तम्म बने होते हैं। स्तम्भ छोटे-छोटे जो वेदिकाओं की गसूची कहलाती हैं, उन सूचियों को सम्मालने के लिए. उनकी सम्भाल के लिए, उनको थोड़ी-थोड़ी दूरी पर एक तरह की निरन्तरता देने के लिए इनको बनाया गया है और, उन स्तमों को अवंकृत किया गया है इन नारी मूर्तियों से, जिनको यक्षी कहते हैं। हाथों में जो बनय पहने हुए होते हैं कवाईयों के छपर कई बलय होते हैं। भारी-भारी कुन्डल लटके होते हैं कानों से और मोतियों गया रत्नों की मालाओं जैसी बनी हुई चीज बालों को ढेंक रहती हैं। गले के हार की करधनी की बहुत सारी लड़ियां होती थीं। विशेष कर किंट जिसकी मुस्मता विशेष उल्लेखनीय है।

उस काल का बहुत ही परिपूर्ण सिर रहा है। अरहुत और सीची की विदिकाएँ जो हैं और जो स्तूप बनवाये गये हैं, कुछ अजब नहीं जो किसी उच्च व्यक्ति ने बनवाये हों। जो पगड़ी दिखती है उस जमाने की, वह डबल सिक्योर हैं, सामने एक ग्रंथि और एक ग्रंथि पीछे की तरफ है। क्लानों में फूल वैसे ही हैं जैसे नारी-मूर्तियों में हैं और चिपटी कई लड़ियों की हास - रेलाएँ चली गई हैं नीचे और पीछे 'बैकगाऊण्ड' में उत्फुल्ल कमल है। यह रैलिगों के ऊपर ही एक जगह पड़ी हुई सूची के ऊपर दिलाई पहती है।

सभी तक यंक्षी मूर्तियों का वर्णन किया गया उन्हीं का प्रसार यहां भी हैं स्त्रीर सांची में और भरहुत में इस तरह की मूर्तियां खोदी गई हैं, निकाली गई हैं। इनको यंक्षी मूर्ति तो कहते ही हैं, इनका महत्व इस बात में है कि इनका एक खास नाम हैं जिनको कहते हैं 'शाजर्मजिका'। शाजर्मजिका मूर्ति का स्रमित्राय तबसे लिया गया जबसे यह जाना गया कि माया, बुद्ध की माता, जब प्रसव प्रीड़ा में स्रपने मायके चली गई तो रास्ते में लुम्बिनी वन पड़ता था-बगीचा, ससमें शाल का दक्ष था, पीड़ा में एक हाथ उठाया और उसकी एक शाख मुकाई स्त्रपनी तरफ। उसको कहते हैं 'शाल्म जिका', जो शाल तोड़ने की मुद्रा में

खड़ी हो। तो, यह शाल मुद्रा जो थी उस जमाने के इतिहास की, प्रतीक बन गई कला की। इसलिए लगातार 'डेकोरेटिव फैक्टसें' इस प्रकार के बनने लग गए। एक विशेष चीज और उस काल में थी कि नारी कच्छा पहनती थी और तिकोना कपड़ा, चुन्नट का-सा दोनों पैरों के बीच में गिरा करता था, जैसा इन मूर्तियों में हैं। इन्हीं बातों से हम शुंगकालीन मूर्तियों की पहिचान करते हैं। वलय पुरी कलाई के ऊपर, अनेक बलय, अनेक लड़ियों की करधनी, अनेक लड़ियों के हार और भारी-भारी कानों में कुण्डल। चिपटा सामना, सिर के जो केश हैं वह पूरे-पूरे आच्छन्न हैं; दौड़ती हुई दोनों तरक और कानों के पीछे गायब हो जाने वाली लटें।

पहली सदी ईसा पूर्व और पहली सदी के, संधि-स्थल के ऊपर बनी मूर्ति है तब की, जिसे इस लोग कम्बोजिका कहते हैं। जो बहुत कुछ ग्रीक कला के रूप में है। जो कपड़े की सिलवटें हैं वह बिल्कुल इस प्रकार के हैं जिस प्रकार के ग्रीस देश के दार्शनिक पहिना करते थे या और लोग भी पहिनते थे। इनके गले में छोटा-सा हार है स्तनों के बीच में, बाहें टूट गई हैं और चेहरा, 'टिपिकल यूरोपीयन' है। यह प्रणाली संभवत: बाहर से ग्राई है और यह मूर्ति मथुरा में मिली है। कुछ ग्रजब नहीं जो मथुरा, में यह काले पत्थर की मूर्ति उत्तर की दिशा से ग्राई हो; क्योंकि मथुरा में इस तरह का पत्थर नहीं है। वहां का पत्थर लाल रंग का हुआ करता है जिस पर सफेद दाग पड़े होते हैं।

गान्धार - कला हमारे देश में पहली सदी ईस्वी से लेकर के पांचवीं सदी ईस्वी तक चलती है। गांधार कला का मतलब है कि जिसमें ग्रीकों की छेनी लगी हो और घटनाएँ मारत की हों। भारत के धर्म का विकास करने के लिए उन्होंने मूर्तियों का निर्माण किया और उन मूर्तियों के निर्माण करने में चूर्रें कि उस काल में पंजाब के ऊपर ग्रीकों का शासन था। ग्रीक रहेजा बहुत सारे इस देश में थे, मेनेंडर बौद्ध हो गया था, जो नागसेन नाम के बौद्ध मिलू का, बौद्ध स्थिवर का शिष्य था, जिसके नाम से एक पुस्तक भी लिखी गई है मिलिन्द पन्ह' जो प्राकृत में है। उस मिलिन्द के जमाने से ही ग्रीकों का शासन शुरू हो गया था, दूसरी सदी ईस्बी पूर्व से ही। पंजाब के ऊपर स्थालकोट उसकी राजधानी

थी जिसका दूसरा नाम शांकल था। उसके काल के बाद ही गांधार कला का श्रारंभ हुग्रा। बहुत संभव है कि उन्हीं के जमाने में श्रारंभ हो गया हो; क्योंकि निश्चय ही कलाबिद् जो तब तक ग्रा जाते रहे होंगे.......

इसके बाद कुषाएा शासक कनिष्क का काल प्रारम्य होता है उसकी एक मूर्ति, जो मथुरा से मिली है तथा शीर्षहीन है वह श्राचकन पहने हुए है।

धौर इस चौके के ऊपर ग्रीर ग्रचकन के ऊपर उसका नाम लिखा हुग्रा है।
....शो....शो....शो....महाराजा कनिष्ठ कुषाण राजाश्रों का, शाहों का शाह
राजा—ऐसा लिखा हुग्रा है। अचकन का ग्रारम्भ इस देश में कुषाशों ने
किया था, यद्यपि वह चल नहीं पाया ग्रीर बाद में मुगलों ने इसका विशेष
प्रचार किया ग्रीर ग्राज तो यह हमारा राष्ट्रीय लिबास माना जाता है।

साधारणतया कुबेर की जो मूर्ति होती है उसके एक हाथ में घराब पीने का जाम होता है—चपक प्याला— ग्रीर दूसरे हाथ में नकुली होती है। नकुली का मतलब पर्स है जिसमें घन रखता है, घनराज कुबेर। बौद्धों में कुबेर को बड़ी मान्यता दी गई थी। यह भी गान्धार कला का ही एक नमूना है, पिलाने वाली जो साकी है, स्त्रीलिंग साकी; वह ब्लाऊज पहने होती है। वह टिपिकल ड्रेस उस जमाने का था, पहली सदी का। सिर्फ ऊपर वालों को सम्हालने के लिए पिनें होती हैं जो गजरों के बने हुए होते हैं ग्रीर गले में चिपटा-सा हार है।

पहली मूर्ति सूर्यं की जो है आप देखेंगे कि झौदीच्य देश से सूर्यं बराबर हमारे यहाँ दिखाया जाता है। ड्रेस इनका वही कुषाणों वाला है जो किनब्क का ड्रेस है वही इनका ड्रेस है। जूते जो हैं 'हाई-शू' कहलाते हैं मध्य एशिया में, जो घुटने तक। एक हाथ में खंजर है, अगर दूसरे हाथ में कमल नहीं होता तो यह पता भी नहीं चलता कि यह किसी कुषाण राजा की मूर्ति है अथवा सूर्यं की। पगड़ी जो है वह ईरानी है। क्योंकि हमारे देश में सूर्यं की पूजा का आरम्म कुषाणों ने किया था, शकों ने किया था और पुराणों में लिखा भी है कि किस तरह शकों ने पहली बार सूर्यं की मूर्ति बनाई और कैसे मन्दिर बनवाया व उसको सबराया! जब पधराने लगे तो उसमें भारतीय

हैं वे काम नहीं छाए क्योंकि पूजा विधि-क्रिया है उसके अनुष्ठान की । वह इतना टैक्नीकल हो गया था या बराबर होता था कि उसमें जो मारतीय बाह्म ए पुरोहित थे वे काम नहीं आये। तब उनको ईरानी पुरोहित को बुलाना पड़ा, उसकी पूजा ग्रारम्भ की ग्रीर उन ब्राह्मशों का नाम शाकहीपी पड़ा । भारत में पुराने ख्याल के जो परम्परागत ब्राह्महा हैं, वे शायद उनका छुत्रा जल भी नहीं पीते। भगर उनकी गराना भी बाह्यागों में ःहै क्योंकि उनके विवाह-शादी स्रापस में हुन्ना करते थे। तो, सूर्य की पूजा का ग्रारम्भ उन्हीं शकों ने या कुषासों ने किया। इसका मतलब यह नहीं कि पूर्व में सूर्य की पूजा ही नहीं होती थी; सूर्य को प्रध्यं चढ़ता था, सूर्य की पूजा होती थी देदों के जमाने से । वह प्रकृति के रूप में था । जो सूर्य हम ग्राकाण में देखते थे उदय होते हुए, डूबते हुए उस सूर्य की । लेकिन रूप में जो पहली मूर्ति जो है. यह पहली सदी ईसा पूर्व की है। इसके पहले की कोई मूर्ति नहीं। कुछ मृतियाँ हैं. दूसरी सदी ईस्वी पूर्व की, वह पुराने जमाने के देवताओं की जभारी गई दीवारों के ऊपर हैं जैसे भाजा की गुहा में। लेकिन पधरा करके विशिष्ट रूप से पूजा मूर्ति रूप में की जाए, उस रूप में वह पहली मूर्ति रही है।

प्रसाधिका की मूर्ति भी मिलती है। प्रसाधिका उसको कहते हैं जो विशिष्ट महिलाओं के अलकरण में, उनके मण्डन में सद्दायक होती है। प्रसाधिका, प्रसाधन की टोकरी लिए खड़ी रहती है। टोकरी में गजरा फूलों का, उसमें रतन पड़े हुए होते हैं। उनको लेकर वह चलती है। वस्तुत: एक स्तम्भ के ऊपर बनी हुई, उमारी हुई मूर्ति है नारी मूर्ति, ये उसी परम्परा में है, जो वेदिकाओं के ऊपर बनी हुई उपलब्ध होती हैं।

कुषाराकालीन मूर्तियां कितनी अद्मुत मूर्तियां हैं। उनके सिर पर जो पाड़ी वंषती है, उसमें एक सींग बनी है। इनकी नामि को गहरा बनाया गया है और मांसल मूर्ति है जो 25 साल के युवक की है। जिसका नाम श्रुंगी ऋषि है। ऐसा ऋषि जिनके सींग होते हैं। ऐसी कुषाराकालीन मूर्ति बड़ी अद्मुत मूर्ति होती है। 'इन्डेक्सफिगर' को दबाते हैं जब ठुड़ती के ऊपर तो इसका अर्थ हुआ करता है, चिकत हो जाता । अरयन्त चिकत हो गया

यह प्रादमी? क्यों चिकत हो गया है? पहली बार इसने नारी को देखा। कहानी ग्राती है 'लोमपाद' की कथा में, राजा दशरय की कथा में, कि विशिष्ठ से दशरथ ने पूछा कि क्या करें, ग्रमोध्या का राज्य लगता है. उस की ग्राहुति हो जाएगी। कौनसा उपाय है।

विशष्ठ ने कहा, एक ही उपाय है। अगर इस प्रकार का कोई ऋषि आपके यहाँ आए, जो निष्पाप हो। सर्वथा, पाप की छाया भी जिस पर नहीं पड़ी हो, इस प्रकार का कोई ऋषि आए तभी यह संभव हो सकता है।

राजा ने पूछा- मला ऐसा कीनसा व्यक्ति होगा, ऐसा कीनसा ऋषि होगा जिस पर पाप की छाया भी न पड़ी हो? उन्होंने कहा कि एक ऋषि हैं हिमालय में जो सर्वथा निष्पाप हैं। उन्होंने कभी नारी जाति को नहीं देखा कभी नारी प्रतिमा नहीं देखी; नारी देखी ही नहीं है। इसलिए उनको पाप नहीं लग सकता।

पुरुष सारा दोष नारी के सिर पर ढकेल देता है। खैर, तो उन्होंने बहुत सारी वैश्याएँ इकट्ठी की ग्रीर जब ऋषि, जिनका नाम था विश्वाडक सिमघा लेने के लिए जंगल में गये तो वे इसके पास पहुँची ग्रीर जैसे ही इनकी नजर उनके ऊपर पड़ी, वह चिकत हो गए ग्रीर ऊँगली दवा कर संदेह की मुद्रा में सोचने लगे— वन में मृगाएँ देखी हैं ग्रीर बहुत सारे पशु देखे हैं; उनमें से कोई भी इनकी ग्राकृति का नहीं है, ग्राखिर यह है कौन ?

उसके बाद उसकी स्थिति बहुत खराब हो गई। जातकों में इसकी कहानी प्राती है। रामायण और महाभारत में भी ये बहानियाँ हैं।

विश्राहक ऋषि ग्राए तो इनकी स्थित बड़ी खराव थी। मोह निद्रों में पड़े हुए थे और वैश्याएँ गायब हो गई थीं। ऋषि ग्राया, ऋषि ने कहा-क्या बात है ? जातक कहानी में लिखा हुग्रा है कि इसकी स्थिति बड़ी खराब थी, बड़ा उदास था, कभी ग्रन्दर ग्राए कभी बाहर, गर्मी इस कदर उसके बदन से उठ रही थी।

पिता से उसने कहा- पिता ! तुम्हारे जो ब्रह्मचारी हैं, उनके समध्य बढ़

हुए हुए दाढ़ी के बाल इतने खराब लगते हैं, उनकी शक्लें इस कदर घिनोनी हैं। पर आज जो ब्रह्मचारी हमने अपने आश्रम में देखे, वे इतने अद्भुत थे कि जिनका हिसाब नहीं है। उनके ऊपर इतना सम्मोहन था कि मैं बराबर खिचा चला जाता था। अब जब से वह चले गये हैं ब्रह्मचारी तो उनके बाद भी मुभ्ते उनका सम्मोहन सता रहा है।

विश्रादक समभ गये कि कोई बात हुई है। उन्होंने बाहर जाना छोड़ दिया। बाहर तो जाना ही था, सिमधा लेने के लिए, जब वह गए, वैदयाएँ बैठी थीं, उनको लेकर भाग गयीं। उसके बाद उन्होंने यज्ञ करवाया, अध्वमेध यज्ञ। रामादि का जन्म हुआ।

स्तुपों में बनी मूर्तियों का मांसल शरीर है, जैसे सांचे में ढाला हुआ। प्रतीत होता है। वास्तव में सांचे में ढली मूर्तियाँ नहीं हैं क्योंकि घातु की नहीं बंती हैं केवल कला का प्रभाव ग्रांखों पर पड़ता है। स्तुपों के सम्बन्ध में ऐसा माना जाता था कि वे महात्मा बुद्ध की किसी घटना की याद दिलाने वाला स्मारक हैं। और वह परम् शान्ति के प्रतीक हैं भीर उनके चारों तरफ बाहर की म्रोर जो स्तम्भ है, उन स्तम्मों की एक प्रक्रिया है। जो रूप उनके ऊपर ढाला जाता था, वह रूप संसार की ग्रोर संकेत करता है। संसार, कितना बेजा है कि जहाँ पुरुष सारी कामना, सारी वासना नारी के ऊपर, नग्न नारी के ऊपर केन्द्रित रखता है और नारी का स्वरूप इतना उसके लिए बाकर्षक है कि सारी कामनाएँ मूर्त हो गई हैं, नारी के रूप में जैसे। पुरुष दास बन जाता है, अपनी ही कामनाओं के अनुसार । नतीजा यह होता है कि वह अपनी ही बासनाओं के नीचे कुचला जाता है तब भी उसको बड़ी खुशी है। आई प्रसन्नता से निकली जा रही हैं, जिल्ला निकली जा रही है, मगर फिर भी वह बड़ा प्रसन्न हालांकि बावन बन गया है। कला की द्रष्टि से सचमुच यह लगता है जैसे मूर्ति जो पूरी सांचे में ढली हुई है। वैसे कला में नग्नता कोई बेजा बात नहीं समभी जाती। कला केवल ग्रच्छी या बुरी हुआ करती है, श्लील-अश्लील उसमें नहीं होता। जो पहली सदी पूर्वकी कूषाणकालीन थक्षी मूर्तियाँ हैं जहाँ उनके पाजेव या नीचे के पैरों के जो आभूषण हैं उनके नीचे एक पतली-सी लाईन दौड़ती है जिससे जाहिर होता है कि कपड़ा है; लेकिन

इतना भीना कपड़ा, मलमली होता था कि सारा बदन इसके मीतर से भलकता दिखाई देता है।

नारी कितनी अल्हड़ हो सकती है, कितनी श्राकर्षक-सम्मोहक हो सकती है वह स्थिति इन मूर्तियों में देखी जा सकती है जो कुषाराकालीन हैं श्रीर उसी सिलसिले में बनाई गई हैं जहां श्रेंगड़ाई लेती मूर्तियां सामने भ्राती हैं।

सौन्दर्यं जो भारतीय दिन्द से माना गया है, वह दो तरह का होता है। एक सौन्दर्यं वह होता है जिसकी कुछ रूपरेखा होती है, जिसका पैमाना होता है, जिसका नाप-तौल हुमा करता है। जैसे मुन्दर तोते की तरह नांसका, जो नीचे मुक करके घौर होंठों को चूम रही हो, उसके नीचे भरे हुए स्तन घौर उसके नीचे गहरी नामि वाली पतली कमर घौर उसके भी नीचे कदली खंग जैसी जांघें। उस टिन्ट से इस तरह की मूर्ति संसार भर में कहीं नहीं देखी गई हैं। न केवल मारतीय यक्षी परम्परा में एक वेजोड़ मूर्ति है बल्कि संसार में इतनी साफ-सुथरी मूर्तियां कम देखने में घाती हैं। ऐसी लगती हैं जैसे सांचे में ढाल दी गई हों। तोता होता है जिसकों काम के वाहन के रूप में माना गया है वह बरावर काम से सम्बन्धित है; क्योंकि यह काम से सम्बन्धित मूर्तियों में दिखाई देता है। जो करधनी है उसकी भी एक विशेष विशेषता होती है। घौर जहाँ पुरुष वामन, उसी के नीचे वह पड़ा हुमा होता है और बड़ा प्रसन्न दिखाई देता है।

पॉम्पेई का जिक्न करते हुए पुरातत्व के सम्बन्ध में यह तथ्य सामने श्राया था कि नगर में जब उसे खोदा गया श्रीर उसमें महल निकले तो उसमें हाथी-दाँत की बनी हुई भारत से गई हुई यक्षी मूर्तियाँ मिलीं। उनकी बनावट ठीक उसी तरह की है। सिर के बालों की गढ़न जो है, वह ठीक वैसी ही है। सामने एक सिकल है श्रीर उसके बीच एक हार पड़ा हुशा है श्रीर उसके पीछे बालों की बनावट है वह कुषाएकालीन यक्षी मूर्तियों जैसी है। वेग्री जिनमें फूलों के गजरे भरे हुए हैं जिनसे उसका झलकरएा किया गया है। नग्न मूर्तियां वैसी की वैसी ही हैं जैसी श्रीरों की थीं।

शुंग काल की तरह पॉम्पेई बिल्कुल चपटा नहीं रहा बल्कि इनके मुख में कुछ गोलापन ग्राने लगा। ग्रीर, जीवन की तरफ ये लोग बढ़ते रहे। गुस्त

काल तक पहुँचते-पहुँचते मुख लम्बायमान, जिसे श्रण्डाकार कहते हैं, वैसा होता गया।

कई मूर्तियों में पुरुष जो हैं वह पत्नी का वेगी प्रसाधन कर रहा है यहाँ ऐसा प्रस्तुत किया जाता रहा है। इन मूर्तियों में नीचे दासी खड़ी है सिर के ऊपर गजरों का छोर लिए हुए; जिसमें से उठा-उठा कर पति गूँथ रहा है वेणी। 5

Ť

पहली सदी के बड़े अद्मुत कृतिकार, काव्यकार अववशेष ने बुद्ध के उपर या बुद्ध के जीवन से सम्बन्धित लोककाव्य लिखे। एक का नाम है 'बुद्ध चरित्र' दूसरे का नाम है 'सौन्दर्यनंद' - सुन्दरी और नन्द की कथा। सुन्दरी और नन्द की कथा जो है वही इससे सम्बद्ध रही है। वहाँ पुरुष जो है वह अपनी पत्नी का मण्डन कर रहा है। बड़ी अद्मुत कहानी है जिसमें यह कहा गया है—'सौन्दर्य नंद में- किबुद्ध आये। बुद्ध ने अतीक्षा की कि उनके पिता संघ को निमंत्रित करें भोजन के लिए। पर शुद्धोधन नहीं आये। बुद्ध चले, भिक्षा के लिए निकल पड़े कि शुद्धोधन भागे हुए आये। उन्होंने कहा, क्या कर रहे हो? पिता की नगरी में भीख मांग रहे हो, पिता का माथा इससे ऊँचा, उज्ज्वल तो नहीं होता! इसका जवाब जो उन्होंने दिया है उसका अंग्रेजी अनुवाद बहुत सुन्दर हुआ है You, O, King! belong to the line of kings! belong to the line of kings! belong to the line of beggars, the Buddha राजन! राजाओं की परम्परा में दुम हुए हो; मैं भिक्षुओं की परम्परा में हुआ हूँ कहाँ मला राजा और कहाँ मला मिक्षु!

राजा मागा हुआ गया अपने रिनवास में और देखा कि बुद्ध की पत्नी यशोधरा द्वार पर खड़ी है। उसे बताया कि बुद्ध भिक्षा पात्र लिए हुए गिलयों में डोल रहे हैं; कुछ अजब नहीं कि वह तुम्हारे द्वार भी भिक्षा मांगने आएँ।

बह खड़ी है। राजा जाता है उसके पास और कहता है- तुम्हारी पत्नी भीर मेरा पुत्र संसार का जनक हो गया है। तुम कैसे खड़ी हो यहाँ, दौड़ कर अपनी आँखों से देखकर ग्रघा जाओ।

वह कहती है— मैं क्या जानूं बुद्ध, क्या जानूं तथागत ! मैं तो म्रायं-पुत्र को जानती हूँ; निश्चय वे मेरे द्वार पर आयेंगे। बुद्ध जाते हैं, आनंद को साथ लेकर जाते हैं क्योंकि आज जैसे बहुत सारे लोग हैं वैसे, उस काल में भी बहुत सारे लोग थे। जिसने यित का बाना तो पहन लिया, वह भिक्षु तो बन गया मगर प्रवजित दिखता है; धीरे-धीरे छिपकर अपनी बीबी के पास भी जाता है। ऐसा ख्याल होता है लोगों का. इसलिए उन्होंने आनन्द को साथ ले लिया। वहां गये, उस द्वार पर गये, भिक्षा-पात्र देहली में बढ़ा दिया।

यशोधरा ने कहा- सालों बाद प्राए। यशोधरा ने कहा, जमाने तक इन्तजार करती रही और तुम जो प्राए तो मिक्षु बन कर प्राए। प्रांखें पसारे हुए देहली पर खड़ी रही, मगर तुम प्राए मीख मांगने। ग्रगर भीख मांगने ही ग्राए हो तो मैं तुम्हें वह रत्न दूँगी, जो कोई माता नहीं दे सकती। जो बचा हुग्रा रत्न है हमारे पास, जो तुम छोड़ गए थे; हमारे जीवन का ग्रासरा, जो रत्न था व रत्न मैं तुम्हें दूँगी।

श्रजन्ता की गुफाओं में बनी मूर्तियों में देखा जाता है, एक माता अपने पुत्र को उठा कर दे रही है। कला में, विशेषकर पेरिस में उसकी बड़ी प्रशंसा हुई थी; और किसी चीज के लिए नहीं इतनी क्योंकि उन लोगों को सम्भवतः उस काल तक इसका माव नहीं मालूम था मगर दोनों सिरों का अनुपात जो था, बह बड़ा अद्मुत माना गया और उन्होंने उसकी बड़ी सराहना की। उसी के प्रसंग में 'सौन्दर्यनद' में लिखा है- कि वृद्ध आगे बढ़े, मगर उसको पत्नी ने रोका। कहा- बेटे को दे तो दिया लेकिन राहुल को मुला न सकी, उसने कहा- राहुल! बाप से कह रही है मां, विरासत मांग बाप से।

जरा भी विचलित नहीं हुए वह, उन्होंने आनन्द से कहा, राहुल को प्रवज्या दो ।

खर, आगे बढ़े। नन्द का मकान था। नन्द सगा भाई था, मगर दूसरी माँ से, सौतेला भाई था वह । पिछले साल उसका विवाह हुआ था और वह अपनी पत्नी का मण्डन कर रहा था। अववधीय ने लिखा है कि पहले नंद ने अपना रूप उसके मुख पर खींचा। मूँ छे बनाई अपनी उसके मुख के ऊपर। उसके बाद जब वह नाराज हुई आईने में अपनी शक्ल

देख कर तो उसने कहा कि मैं तुम्हारा मण्डन करूँगी। खैर, उसने जो कुछ किया। मगर जो फिर वह मंडन करने लगा तो वह बात प्रकट होती हैं।

उसने मण्डन किया। उसको कहते हैं पत्रलेख। ठुड्डी जो हैं क्लेफ्ट चिन की। वहाँ पर एक तिल बनाया जाता था। इस तिल के पास, ऊपर की तरफ दो टहनियाँ फेंक दी जाती थीं। उनमें नन्हें-नन्हे पत्र बनाये जाते थे। इसलिए उन्हें पत्र लेख कहते हैं। अगर उनकी टहनियाँ सफेद होती, लाख पत्तियाँ बनती थीं या काले रंग की बनती थीं और तिलक लगता था-बीच में— सफेद चन्दन का। चारों तरफ छोटी-छोटी बिन्दुएँ लाख-रंग की या लाल नहीं हुआ तो सफेद चन्दन की लगती थीं, उनको मस्म कहते थे।

तो, यह विशेषक बना रहा था मण्डन, उसी काल बुद्ध आए । भिक्षा पात्र लेकर उन्होंने देहली में बढ़ाया, मगर किसी ने परवाह नहीं की ।

ऊपर गई दासी । दासी ने कहा, स्वामी, कुछ कह सकती हूँ ? स्वामी नंद बोले, 'बोलो, क्या बात है ?' उसने कहा, देवता, तथागत आए, देहली में उन्होंने भिक्षा पात्र बढ़ाया, मगर किसी ने न तो उनको मीठे बैन दिये न उन्हें जल दिया, न आसन दिया और वे वैसे लोट गए जैसे निजन वन से कोई लोट जाए।

नंद ने पूछा, ऐसा हुआ कैसे ? उसने कहा, सारे जो सेवक थे, सेविकाएँ थीं, दास और दासियां जितने भी थे छारे के सारे व्यस्त थे आपके कार्यों में। कोई फैनक बना रहा था बदन घोने के लिए। कोई अंगराग, उबटन बना रहां था लगाने के लिए. अनुलेपन, प्रसाधन के साधन बना रहा था कोई; कोई आपके स्नान के जल को सुवासित कर रहा था कोई शराब को सुवासित कर रहा था, मद्यपान के लिए। सब के सब व्यस्त थे।

1

3

उन्होंने कहा, प्रिये, जाना चाहता हूँ, प्रियजन को बुला कर लाऊँ। बड़ा ग्रनर्थ हो गया, बुद्ध ग्राए ग्रौर लौट गए; उस तरह जैसा दासी ने कहा निर्जन वन से कोई लौट जाए।

इसका जवाब उसने दिया है वह अत्यन्त सुन्दर कल्पना है काव्य की-

"नाहं त्रियासोर्णु स्दर्शनार्थमहामि कर्तु तव धर्मपीड़ाम् । गच्छार्यपुत्रीह च शीझमेव विशेषको यावदयं न शुब्क: ।।"

'ग्रायंपुत्र ! जाग्नो; तुम्हारे घर्म के मार्ग में कांटा नहीं बतूँगी। मगर कब इसके कि, ये राग-रेखाएँ सूखें, लौट ग्राना।' कितनी नाजुक बात कही है! ये राग श्रौर रेखाएँ जो ग्रमी हमने डाली हैं, गीली हैं; ये गीली ही बनी रहें इसके पहले ही ग्रा जाग्नो, सूखने न पाएँ।

मगर, संसार का सबसे कारूपिक दश्य घटित हुआ, जब बुद्ध ने नन्द को आने नहीं दिया। नन्द लौटा ही नहीं। नारी देहली में खड़ी रही, राग-रेखाएँ सूख गई, शरीर की त्वचा सूख गई, नारी गिर गई, मर गई। मगर उसका नंद लौटा नहीं। प्रश्ववोध कहता है आगे चल कर —

'सा तं प्रयान्तं रमणं प्रदध्यी, प्रध्यानशून्यस्थितनिष्चलाक्षी । स्थितोच्चकर्णा व्यपविद्वशस्या, भ्रान्तं मृगं भ्रान्तमुत्ती मृगीव।।

देखा उसने, उसका प्रिय चला जा रहा है; नर चला जा रहा है, मादा देख रही है और उसकी रूप रेखा को दूर - क्षितिज के ऊपर विलीन होता देख रही है। धौर, उसका रूप वैसे ही हो जाता है जैसे उस मृगी का हो रहा है, जो मृग की रूप-रेखा को विलीन होते हुए क्षितिज के ऊपर देखे। ऐसी मृगी जिसने अपने मुख में घास. डाल रखा हो तथा वह खा रही हो धौर उसको सुधि न हो कि क्या हो रहा है। क्योंकि लक्ष्वी पलकों से भरी हुई प्रौंखे क्षितिज के ऊपर लगी हुई हों और गाज से भरा जो कौर है उसको वह घीरे-घीर करके टपका जा रहा हो; यह स्थित सुन्दरी की है। नन्द नहीं धाया उसका यह जिक्र है।

हमारे कान्यों में आया है कि जब तरूयी अशोक के दूस की जड़ के ऊपर पैर में पाजेब पहन कर और उसके ऊपर आधात करती है, तब वह पांव से सिर तक फूल उठता है। तो इस प्रकार की अनेक भूतिया मिली हैं जिनमें युवती को उक्त प्रकार से दिखाया गया है। हमारे कान्यों में अक्सर यह आता है, नाटकों में भरा पड़ा है। मालविकाग्निमित्र में तो दिशेष करके इसका एक एक अनुष्ठान ही है। कुछ मूर्तियों में नारी को पुष्प-चयन करते दिखाया है। बगीचे में नारी पुष्पों का चयन कर रही है।

इस काल में सरस्वती की मूर्ति के बाएँ हाथ में बेद के पत्ते हैं इसका ग्रामा हिस्सा ऊपर का टूट गया है। मगर यह सरस्वती की मूर्ति है, ऐसा इसके नीचे लिखा हुग्रा है। यह भारत की पहली मूर्ति है सरस्वती की, पहली सदी ईस्वी की।

गुप्त वाक्ष म जो दो सबसे सुन्दर मूर्तियां बुद्ध की मानी जाती हैं; शांति-प्रदायक, नासिका, जिसके ऊपर श्रव्यक्ती श्रांखें खुली हुई हैं। गीता में योगमुद्रा बताई गई है, वह यही है। श्राप देखेंगे, दोनों में कितना श्रन्तर पड़ गया है। कुषाएा मूर्तियां कितनी सुन्दर होते हुए भी कितनी कुरूप थीं—घटनाझों का जिक्क सुन्दर था। इस मूर्ति की दिशा में संभव है, इससे सुन्दर मूर्ति नहीं बनाई गई हो। गुप्त मूर्तियों के पीछे के प्रमा मण्डल में कितना सोफिस्टीकेशन है इसमें! कितनी सुन्दर है। श्रीर हाथ में जो दोनों श्रेंगुलियों जो हैं वह धर्म-चक्क प्रवंतन मुद्रा में हैं। मुद्राएँ विशिष्ट मानी गई हैं भारतीय कला में। ये चक्के को चला रहे हैं, धर्म का चक्का है, उसको चला रहे हैं। यह पहला उपदेश है। सारनाथ में मूर्ति मिली हैं, जिसमें उन्होंने पांच शो बाह्मएा भिक्षु थे उनको उपदेश दिया था। कहा था कि, मिक्षुश्रो; मार्ग दो हैं— एक श्रत्यन्त विलास का मार्ग है, दूसरा श्रत्यन्त तप का मार्ग है; साधना का मार्ग है। एक तथागत का देखा मार्ग तोसरा है— बीच का मार्ग है; मध्यम मार्ग, वह न विलास का मार्ग है श्रीर न तप का मार्ग है। उसी को कहते हैं, उसी पहले उपदेश को धर्म-चक्क-प्रवर्तन।

इन मूर्तियों का शरीर ऐसा लगता है जैसे सांचे में ढली हुई मूर्ति हो। कोई अनुपात इसमें विगड़ा नहीं है। यह स्वणं युग था, भारत का गुप्तकाल, जो स्वणं युग माना जाता है; जबकि काव्य, दर्शन, ज्ञान सभी-कुछ, का विकास हुन्ना था चरम, उसी में मूर्ति कला का भी विकास हुन्ना है।

इस काल की मूर्ति कला गांधारकला से प्रभावित है। इसकी सिलवटें वैसी हैं जैसी ग्रीक दार्शनिकों की हुग्रा करती थीं। लेकिन अब राष्ट्रीयकरण गुप्तकाल में गुरू हो गया है और उन लोगों ने उस पहनावे को एक विशेष प्रभाव दे दिया है। एक ऐसा संयोजित प्रभाव डाला है उसके ऊपर जिससे लहरिया सौन्दर्य बन गई हैं।

गुप्तकालीन बराह की मूर्ति में बराह को पृथ्वी का उद्घार करते दिखाया है। इसमें नीचे लिखा हुआ है कि चन्द्र गुप्त के मंत्री ने — शांति विग्राहक मंत्री ने-, जो संधि और विषह कराता था; डि.फेंस का मंत्री था, उसने जबकि चन्द्रगुप्त-विक्रमादित्य जब संसार को जीत कर यहां लौटे; पृथ्वी का उद्धार करके लीटे उस काल में यह मृति बनवाई। इसका एक अभिप्राय है। अभिप्राय यह है कि शकों से जो पृथ्वी का उद्धार किया था, वह अकारि विरुद घारण किया था चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य ने, उसका ही प्रतीक है। इसमें वराह किस तरह अनायास खड़ा है। एक हाथ घुटने के ऊपर है। दूसरा हाथ कमर के ऊपर है और निरायास, जरा भी जिसमें मेहनत करनी न पड़े, इस तरह से ग्रपने यूथन के ऊपर पृथ्वी को उठा लिया है। जो रक्षा करता है, अनुपात में वह बहुत बड़। हम्रा करता है। जिसकी रक्षा की जाती है वह भ्रत्यन्त उसके बराबर छोटा होता है। जब शिव के तृतीय नेत्र के दर्शन से काम विनष्ट ही गया और उमा लौटी; रूपगर्विणी उमा जब हार कर लौटी तो यह समभ में नहीं आ रहा था कि जिसकी पति-रूप में कामना करती थी जब उसने ही काम को जला डाला तब कीन उनकी रक्षा करेगा? तब हिमायल आया और उसको उसके लिए कहते हैं कि --

"'सुरगज इव विश्रत पश्चिनीं दन्तलग्नां"

जैसे सुरगज कमलनाल में विचरता हुआ कमलों को खाए और उसके दांत के ऊपर जरा-सी कमलनी का खण्ड, एक अंश लग जाए और दांत में सटा रह जाए। उस तरह से उसने अपनी कन्या को हिमालय ने उछाल के बाहों में ऊपर की तरफ फेंक दिया और जियर से आया था उघर से उल्टे पांव लौट गया।

तो, वह रक्षा करने वाला बहुत ऊँचा होना चाहिए, बहुत ताकतवर होना चाहिए। प्रपोर्शन, धनुपात रखा गया है, वह उसी काल का है जब कालिदास ने वह धद्मुत दलोक लिखा था। जबकि उमा के पिता ने उसकी रक्षा की थी। उस वक्त भी बताया गया है कि सुरगज जो धपने दांत में कमलिनी का खण्ड उठा लेता है, उसी तरह से अनायास वराह ने पृथ्वी का उद्धार किया है, आप देख रहे हैं। पृथ्वी थूयन पर अटकी हुई है; निरायास लगता है जैसे कोई चीज़ ही नहीं हो इतनी लम्बी।

मुखड़े के साथ शिव का सबसे प्राचीन लिंग, पांचवीं सदी का, स्वर्णकालीन मारत का। इसको देखकर यह स्पष्ट होता है कि इस काल में मुख का अण्डकार रूप हो गया है। अब प्रतीक रूप सौन्दयं का नहीं रहा, इसको आप देखें। जीवन को उन्होंने विशेष तरह से फेंटा है। जीवन की नकल की है उन्होंने— अण्डाकार, मरा हुआ चेहरा लम्बायमान दिखाई पड़ रहा है। होंड भरे हुए नासिका लम्बी, ठुड़ ही काफी लम्बी और कपोल भरे हुए। भारतीय सौन्दयं दो प्रकार से देखा गया। एक में तो उन्होंने बताया कि नासिकाऐसी होनी चाहिए, होंठ ऐसे होने चाहिए, ठुड़ ही ऐसी होनी चाहिए— ये सारा उन्होंने बताया; आंखें जो हैं वो इस प्रकार की होनी चाहिए कमल की तरह; यह बताया गया, यह सौन्दयं है जिसके दर्शन होते हैं हमको। लेकिन ऐसे भी स्वरूप होते हैं कि जिनमे सौन्दयं रूपरेखा के रूप में नहीं प्रतिष्ठित होता, चेहरे के ऊपर कुछ होता है उसमें। ऐसा रूप क्या है? उन्होंने सोचा कि ऐसा मी तो रूप हो सकता है जिसमें रूपरेखा की देखर से वह बिल्कुल ही अदर्शनीय लगे, कुरूप लगे।

थारतीय मूर्तिकला के ग्रन्तर्गत ग्रजन्ताकालीन मूर्तियों का विशेष स्थान है। ग्रजन्ता से एक नारी मूर्ति, जो संभवतः उमा की है, में लहरिया वालों की विशेषता परिलक्षित होती है। इसको उमा की मूर्ति माने जाने का प्रधान कारण यह है कि इसके ललाट के ऊपर तीसरा नेत्र मिला है। इसी मूर्ति की ग्रोखें ग्राधे से ज्यादा खुली हुई हैं, होंठ तथा कपोल मरे हुए हैं तथा वालों का गजरा गर्दन तक को ढके हुए है।

गुप्तकालीन मूर्तियों में बामन की मूर्ति विशेष उल्लेखनीन है। गुप्तकालीन वामन की मूर्तियां नग्न हैं। इन वामनों का गुप्तकालीन राज दरबार में महत्वपूर्ण स्थान था: ये स्वतन्त्र रूप से रिनवास में जा सकते थे क्यों कि इनसे रानियों के पाक दामन बने रहने में कोई डर नहीं होता था।

इसके पश्चात् मारतीय इतिहास के पूर्व मध्यकालीन हिन्दू युग में उडीसा बास्तु के प्रन्तर्गत उकेरी गयी मूर्तियों का महत्वपूर्ण स्थान है। उड़ीसा के लिंगराज तथा की शार्क सूर्य मंदिरों की बाह्य दीवारों पर उकेरी गयी असंख्य मूर्तियों अरयन्त आकर्षक हैं। को शार्क के मंदिर की दीवारों पर उकेरी गयी मूर्तियों पर जब मानव दिष्ट फेंकता है तो यह उत्की श्रें आकृतियां एक अजीव गित धारण कर लेती हैं तथा यहाँ की प्रत्येक मूर्ति में एक अद्मुत तेजी भरने लगती है। को शार्क के मंदिरों की मंगिमाओं की ओजस्विल और कामोन्मादक शक्ति की मनुष्य केवल सराहवा ही नहीं करता वरन् उनके मोहक, विक्षेपक प्रभाव से वह त्राण भी मांगता है। इन उत्कीण वित्रों में कुछ तो मनुष्याकार हैं, परन्तु अधिकतर छोटे-2 और ताकों में हैं। इनकी विद्यादता में एक अजीव मौलिकता का श्रामास मिलता है। इसमें संदेह नहीं कि इस संपूर्ण श्रू खला में कामुकता नम्न ताण्डव करती है और अप्रयास हृदय में यह प्रवन उठता है कि इस पावन देवालयों की भित्ति पर, विशेष कर पूतातिपूत इस विष्णु के अवतार श्री जगन्नाथ के मंदिर पर, हृदयप्राही परन्तु अश्लील प्रस्तर चित्रों के बनाने का क्या तात्पर्य था? इन प्रश्नों का उत्तर भारतीय वास्तु व कला के अधिसंख्या विद्वानों ने नहीं दिया है।

इसका कारण तत्कालीन भारतीय सामाजिक धार्मिक स्थिति थी, जिसका
प्रभाव इन मंदिरों की बाह्य दीवारों पर तत्कालीन मूर्तिकार ने किया। वास्तव
में भारतीय कला में नग्नता का प्रादुर्माव किसी न किसी रूप में दितीय
शताब्दी ई॰पू॰ में ही हो गया था। इस प्रकार उड़ीसा मंदिरों पर मूर्तियों का
नग्न चित्रत्र भारत में नबीन नहीं था और न ही उसका उपयोग केवल उड़ीसा
की वास्तुकला में ही हुआ था।

सम्मवतः इस नग्नता का अर्थं यह अनुभव कराना था कि नग्न वासना दिलत संसार बाहर का है और उपासकों पर इसका पूर्णतया आतंक जमाने के लिए यह बाह्य चित्रण उत्कीणं किए गए हों। यह बात बराबर ध्यान में रखने की है कि इनमें से सारे चित्र बाहर की ओर हैं, एक भी भीतर मन्दिरों के गर्मागार में नहीं है। यह तो हुई सिद्धान्त की बात, परन्तु एक बार जब यह सिद्धान्त नग्न मूर्तियों की भावमंगिमाओं में प्रयुक्त हुआ तो फिर वह तक्षकों के चित्त की अटका-अटका कर चिकत, दूषित करने सगा. जैसा वह आज भी

इन मूर्तियों में प्राण फूँक-फूँक दर्शकों का मनोरंजन करता है। यह प्रभाव संभवत: वज्रयानियों का था जिसका प्रभाव सातवीं सदी के पश्चात् उड़ीसा के बाहर भी हुन्ना।

इस प्रकार से भारतीय मूर्तिकला ने उन आयामों को प्राप्त किया था जो अभिनव थे तथा जो आज भी विश्व समुदाय के लिए आकर्षण का केन्द्र बने हुए हैं। भारतीय मूर्तिकला की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें मानवीय सामाजिक संबंधों को इतनी अधिक विभिन्नताओं के साथ उकेरा गया है कि जिसके आधार पर तत्कालीन सामाजिक परिप्रेक्ष्य का अध्ययन किया जा सकता है। भारतीय मूर्तिकला की यह सामाजिक प्रतिबद्धता ही उसकी जीवतंता का आधार स्रोत है।







CATALOGUES

Archaeology - Indian - Archaeology

GOVT. OF INDIA
Department of Archaeology
NEW DELHI